# 

ĸXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# मोहें जो दहो

तथा

सिंधु सभ्यता

लेखक

श्रो सतीशचन्द्र काला, एम० ए०



नागरीप्रचारिखी सभा, काशी १६६⊏ प्रकाशक, प्रधान मंत्री, नागरीप्रचारिखी सभा, काशी ।

> प्रथम संस्करण—१००० मूल्य—२)

> > मुद्रक, श्री ऋपूर्वकृष्ण वसु, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस-ब्रांच।

# कस्यैकान्तं सुखग्रुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।

---मेघदूत २-४६।

[ सुख-दुःख किसी के भी सदा एक से नहीं रहते । परिवर्त्तन विश्व का नियम है। रथ के पहिए की तरह संसार की दशा ऊपर-नीचे घुमती रहती है। ]

## माला का परिचय

जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद जी मुंसिफ इतिहास श्रौर विशेषतः मुसलिम-काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता श्रौर प्रेमी थे तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब वे इतिहास का श्रध्ययन श्रौर खोज करने श्रथवा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने श्रनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने श्रच्छा श्रादर किया है।

श्रीयुत मुंशी देवीप्रसाद की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय। इस कार्य के लिये उन्होंने ता० २१ जून १९१८ को ३५०० रू० श्रंकित मूल्य श्रौर १०५०० रू० मूल्य के बंबई बंक लि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किए थे और आदेश किया था कि इनकी श्राय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के श्रनुसार सभा यह 'देवी-प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब बंबई बंक श्रन्यान्य दोनों प्रेसीडेंसी बंकों के साथ सम्मि-लित होकर इंपीरियल बंक के रूप में परिएत हो गया, तब सभा ने बंबई धंक के हिस्सों के बदले में इंपीरियल बंक के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित श्रंश चुका दिया गया है, श्रीर खरीद लिए श्रीर श्रव यह पुस्तकमाला उन्हीं से होनेवाली तथा स्वयं श्रपनी पुस्तकों की विक्री से होनेवाली श्राय से चल रही है। मुंशी देवीप्रसाद का वह दानपत्र काशी नागरी-प्रचारिग्री सभा के २६वें वार्षिक विवरग्र में प्रकाशित हुआ है।

## श्रपने विषय में

## दीपावली के दिन सिंध में,

रात्रि को नीरव निश्चलता में वायु के विशाल सागर के। चीरती हुई गाड़ी स्रचानक डोक्री स्टेशन पर खड़ी हुई। इघर उधर खलवली मची। यात्री जल्दी जल्दी सामान उतरवा रहे थे।

स्टेशन से बाहर त्राकर कुली ने पूछा—'हजूर कहाँ जाना है।' मैंने कहा—'मीहें जो दड़ी'\*।

एक कै।त्हल-पूर्ण हास्य की रेखा कुली के मुख-मंडल पर दौड़ गई।

कुछ च्रा च्रुप रहने के बाद वह बोल उठा—हजूर, त्र्याज दीवाली का दिन है। इस खुशी के दिन लोग शहरों को रोशनी देखने जाते हैं। मुक्ते त्र्याश्चर्य होता है कि त्र्याज आप एक उजाड़ शहर देखने क्यों जा रहे हैं।

<sup>\*</sup> साधारणत: यही नाम प्रचलित है। पर मेा देश (उत्तर गुजरात) से ढा॰ खेतिसिंह नारायण जी मिश्रण लिखते हैं—"सिंधी भाषा में इसका ग्रुद्ध नाम 'मुहें जो देशे' (= मरे हुओं का टीला) है"। यह सूचना पुस्तक छुप जाने पर प्राप्त हुई।

अचं में में स्थाकर मैंने गरीबी से भुलसे उस कुली के शरीर के। सिर से पैर तक देखा। यह घटना स्थाज से ठीक पाँच वर्ष पूर्व की है।

× × × ×

इस घटना का मुभ्यपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उस दिन तक मैं भारत के एक बड़े समाज की अज्ञानता के विषय में साचता भर था: किंत वह दिन उन कहानियों का प्रत्यच रूप में भी ले आया। मैंने उसी समय यह संकल्प किया कि पुरातत्त्वविषयक कुछ पुस्तकें हिंदी भाषा में लिखेंगा। तब से इन पाँच वर्षों में संसार ने अनेक दिशास्त्रों में श्रपनी काया पलटी है और मैं भी संसार की कीड़ास्थली का एक वुच्छ जीव हे। कर इन परिवर्त्तनों से ऋछुता नहीं रहा हूँ। लगभग तीन वर्षों तक मैं भारत के विभिन्न प्रांतों में संग्रहालय-रच्चण, पुरातस्व तथा कला की शिक्ता प्राप्त करता रहा। इस अव्यवस्थित जीवन से मेरे पुस्तक-लेखन के कार्य में बड़ी बाधा पड़ी। अन्य व्यक्तिगत बाधात्रों ने भी मुभसे बदला चुकाने का यही एक उपयुक्त अवसर समभा। किंतु श्राज की परिस्थिति-विशेष में भूत की प्रतिकृत घटनाएँ भा मुक्ते श्रनुकुल जान पड़ रही हैं। इस बीच पर्याप्त अवकाश पाकर एक लाभ तो मुभी यह हुआ कि मैं सिंधु-सभ्यता के अवशेषों का ध्यानपूर्वक एवं प्रत्यत्त श्रध्ययन कर सका। इसके अतिरिक्त इस बीच मभे इतिहास के श्रनेक विद्वानों से भेंट करने तथा उनकी कृतियां को पढ़ने का अवसर पाप्त हुआ जिससे मेरे इतिहास-ज्ञान का नवीन चेतना प्राप्त हुई है।

इस पुस्तक के लिखने में मैंने पांडित्य की कृत्रिम ममता तथा लोभ से दूर रहने का प्रयत्न किया है। प्रातः स्मरणीय पितामह भीष्म के शब्द ''एको लोभो महाप्राहो लोभात्यायं प्रवत ते" मुक्ते प्रतिच्या सावधान करते रहे हैं, तथापि स्वाभाविक मनुष्य-प्रवृत्ति के कारण मुक्ते अपनी धारणाओं के। प्रकट करने में संकाच नहीं हुआ है। कह नहीं सकता कि मेरा इस दुरूह विषय का विश्लेषण विद्वानों के। कहाँ तक मान्य होगा। इधर हि'दी-साहित्य में विशुद्ध पुरातस्वविषयक एक भी पुस्तक नहीं है त्रीर इसी भारो कमी की पूर्ण करने का एक संकेत इस पुस्तक के रूप में अवतरित हुआ है। पुस्तक को ऋधिकतर सामग्री मैंने सर जॉन मार्शल, डा॰ मैके, श्रो काशोनाथ नारायण दीन्नित, (स्व॰) श्रा ननीगोगल मजूमदार तथा श्री माधवस्वरूप वत्स की पुस्तकों से ली है। इसके अतिरिक्त मैंने आज तक प्रकाशित सिंधु-सभ्यता संबंधी अनेक लेखों का श्रध्ययन करके इस पुस्तक में विद्वान् लेखकों की धारणाओं का भी यत्र-तत्र उल्लेख किया है। यह सत्य है कि इनमें कई धारणाएँ विवादग्रस्त हैं और उनपर विद्वानों में मतभेद हैं। किंत एक इतिहासज्ञ के। प्रत्येक शोधक की धारणाओं का आदर करते हुए उनका गंभीर रूप से विवेचन करना चाहिए। इस सभी प्राणी ईश्वर की इस सुब्टि में विभिन्न सूफ, समभ तथा मस्तिष्क लिए उद्भूत होते हैं। अतएव अकारण ही हमें शाधकों की धारणात्रों को महत्त्व-शून्य तथा उपेदाणीय घोषित नहीं करना चाहिए।

इतिहास में हमें सत्य के। विशेष स्थान देना चाहिए। इतिहास्स का सत्यभाषी होना नितांत ऋावश्यक है। ऋाधुनिक काल में राष्ट्रीय भावनाश्रों से प्रोरत होकर इतिहास लिखनेवालों की एक धारा सी उमड़ पड़ी है। देश में वीरपूजा की रूड़िगत प्रवृत्ति के कारण समाज पर उनका प्रभाव भी स्थिर हा रहा है। किंतु इससे देश के इतिहास का बड़ा अहित हुआ है। ऐसे लेखकों का हमें सहर्ष स्वागत करना चाहिए, परंतु तभी जब कि वे देश-प्रेम के आवेश में आकर सत्य की श्रवहेलना न करें। इतिहास ज्ञ श्रपने वर्णन की यथार्थता के द्वारा ही किसी युग, किसी सम्यता अथवा किसी संस्कृति का सम्यक् दिग्दर्शन करा सकता है। पुरातत्त्व ने तो आज हमारे लिये इतिहास की श्रंखलाश्रों के जोड़ने की सुंदर सामग्री प्रस्तुत कर दी है। अतः इस बात की पूर्ण आशा की जा सकती है कि जागरण तथा विश्व-क्रांति के इस युग में भारतीय इतिहास ज्ञ पुरातत्त्व का श्राश्रय लेकर भारतीय इतिहास के नव-निर्माण में सहायक होंगे।

श्रभी तक भारत के प्रागैतिहासिक युग पर विशेष अनुषंधान नहीं किए गए हैं। कुछ भूगर्भशास्त्रियों का ध्यान श्रवश्य इस श्रोर आकर्षित हुश्रा है, किंतु उनका ध्येय इतिहास-निर्माण नहीं है। यह निर्विवाद है कि भारत में प्रागैतिहासिक युग को प्रचुर सामग्री है। क्या यह श्राशा करना श्रनुचित होगा कि निकट भविष्य में हमारे देश की केाई संस्था या इतिहासक इस विशेष विषय पर अनुसंधान कर भारत के प्रागैति- हासिक युग की सम्यता पर प्रकाश डालोंगे ?

इस पुस्तक के अनेक स्थलों पर मैंने तुलनात्मक दृष्टिकाण का आश्रय लिया है श्रीर साथ ही श्रनेक लै। किक एवं धार्मिक पद्धतियों का उद्गम बतलाने का भी प्रयत्न किया है। फिर ऐतिहासिक काल में इन परंपराश्रों का क्या स्वरूप था श्रीर श्राज क्या रह गया है, इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालने की मैंने चेष्टा की है। वैदिक सम्यता का उल्लेख तो संभवत: आवश्यकता से अधिक हा गया है। किंतु इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं है कि वैदिक तथा सिंधु-प्रांत की सम्यताएँ एक सी थीं। श्रानेक विद्वानों का पदानुसरण करते हुए मैं भी सिंधु-सम्यता के। अनार्य सम्यता मानता हूँ। किंतु यहाँ यह कह देना भी उचित होगा कि इन दोनों सम्यताश्रों में कई बातों में समानता भी है। श्राप्यवेद प्राचीन श्रार्य महर्षियों के ज्ञान तथा कई युगों की विशिष्ट सम्यताश्रों एवं संस्कृतियों का अच्चय भंडार है श्रीर श्रानेक परंपराओं का मूल जानने के लिये इस ग्रंथ की शरण लेना परम श्रावश्यक है।

इतिहास-निर्माण की सामग्री हमें केवल शुष्क तथा रक्त हीन हिंडुयें श्रीर नसों के रूप में प्राप्त होती है। इसमें न तो मनुष्य की कल्पना श्रीर न किसी प्रकार का शब्द जाल ही सहायक है। सकता है। इस किटनाई के कारण कदाचित् कुछ पाठकों के। यह पुस्तक रूखी जान पड़े। फिर मुक्ते अनेक श्राप्त शब्दों के उचित हिंदी नाम भी प्राप्त नहीं हो सके हैं। श्रानेक शब्दों के लिये मुक्ते स्वयं एक भाषाविद् का चोला पहिनना पड़ा है। मैं कह नहीं सकता कि मुक्ते श्राप्त प्रयास में कहाँ तक सफलता मिली है, किंतु मैं अपने प्रेमी पाठकों के सम्मुख महाकवि तुलसीदासजों के इन शब्दों के। ही रख कर संतीष कर लेता हूँ—

<sup>&</sup>quot;समुभि विविध विधि विनती मेरिो, काेेंड न कथा सुनि देइ हि खोरी।"

भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के डाइरेक्टर-जनरल राववहादुर श्री काशीनाथ नारायण दोन्नित, एम० ए०, एफ० आर० ए० एस० बी॰ ने इस पुस्तक के लिये पचीस ब्लाक तथा कुछ चित्रों के ब्लाक बनाने की अनुमित देने की कृपा की है। समय समय पर श्रापने सुफे इस पुस्तक के संबंध में श्रानेक सलाहें भी दी हैं। आपकी इन श्रासीम कृपाओं के लिये मैं हृदय से श्रापका श्राणी हूँ।

खेद है कि कतिपय कारणों से चित्र सं० २०,२१ तथा २२ के ब्लाक नहीं बन सके हैं।

इस पुस्तक की रूप-रेखा प्रस्तुत करने में मेरे मित्र, प्रांतीय संग्रहालय, लखनऊ के विद्वान् अध्यक्त श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, एल्-एल० वी० तथा मेरे अभिन्नहृदय श्री श्यामाचरण काला, एम० ए० ने बड़ी सहायता की है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ।

जियाला जिकल सर्वे आँव इंडिया के डाइरेक्टर महोदय ने मुभे अनेक बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य पत्थरों के नाम बतलाने की कृपा की है, जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इस पुस्तक की अधिकतर सामग्रो मैंने सेंट्रल आरिकयोलॉजिकल लायब्रेरी, नई दिल्ली ; इंडियन म्यूजियम आरिकियोलॉजिकल सेक्शन लायब्रेरी, कलकत्ता ; इंपीरियल लायब्रेरी, कजकत्ता ; प्रिंस ऑव वेल्स म्यूजियम लायब्रेरी, वंबई ; पब्लिक लायब्रेरी, इलाहाबाद तथा बनारस हिंदू युनिविधिटी लायब्रेरी से संचय की है। मुफे इन सब पुस्तकालयों के म्राध्यत्तों ने म्रानेक प्रकार की सुविधाएँ दी हैं, जिसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

मेरे गुरु डा॰ रमाशंकर त्रिपाठी, एम॰ ए॰, पी॰-एच॰ डी॰ ( लंदन ) ने इस पुस्तक के कुछ ब्रध्यायों के देखने की कृपा की है। मैं ब्रापके प्रति कृतज्ञाता प्रकट करता हूँ।

काशी-नागरीप्रचारिणां सभा ने इस पुस्तक का प्रकाशन-भार लेकर हिंदी साहित्य के एक बड़े अप्रभाव को पूरा किया है। सिंधु-सम्यता संबंधी जो थोड़ी पुस्तकें हैं भी वे एक तो अप्रँगरेजी भाषा में हैं और दूसरे उनका मूल्य भी बहुत अधिक है। सभा ने इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा इन कठिनाइयों के। दूर कर दिया है। इस कार्य के लिये सभा के अधिकारीगण तथा भारत कलाभवन के प्राण श्री राय कृष्णादास मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

अंत में मैं इतिहास के उन उद्भट विद्वानों के प्रांत भी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ जिनसे मिलकर तथा जिनके लेखों के। पढ़कर मेरा इतिहास-ज्ञान अनेक दिशाश्रों में आलोकित हुआ है।

तीन वर्ष के अविश्रांत जीवन के पश्चात् एक बार फिर विद्यार्थीं-जीवन की ओर लौटना मेरे जीवन की एक असाधारण घटना है। कदाचित् भगवान् बुद्ध का स्नेहमय अदिश था कि मैं त्रिधर्म तथा संस्कृति की इस अनुपम त्रिवेणी श्री पुण्या वाराण्सी में आकर अपने जीवन की अंतिम शिच्चा प्रहण करूँ। इस नवीन परिस्थिति में पहुँचकर मुफे इतना पर्याप्त अवकाश नहीं मिला कि मैं इस पुस्तक में आवश्यक संशोधन आदि कर सकूँ। किंतु मैं प्रेमी पाठकों के। विश्वास दिलाता हूँ कि अप्रयने गुरुजनों से पास विमल शिद्धा के प्रकाश में मैं इस पुस्तक को द्वितीय संस्करण में पूर्ण बनाने का यथाशक्ति यस्न करूँगा।

यदि इस पुस्तक के पन्नों पर दृष्टिपात करने से भारत के थाड़े से भी व्यक्ति प्राचीन भारतीय संस्कृति की स्थात्मा तथा वास्तविक मूल का पहिचानने में समर्थ हो सके तो मैं अपने श्रम की सार्थक समसूँगा।

चितरंजन एवेन्यू, साउथ, कलकत्ता दीपावली, सं० १६६७.

सतीशचन्द्र काला

## निर्देश

- (१) सर जॉन मार्शल (संपादक)— मोहें जो दड़ो ऐंड इंडस सिविलाइजेशन, ३ जिल्द-मो॰ इं॰ सि॰। (२) डा॰ अ॰ मैंके—
  - ं फर्दर एक्सकैवेशांस ऐट मोहें जो दड़ो, ३ जिल्द फ॰ य॰ मो॰।
- (३) श्री माधवस्वरूप वत्स— एक्सकैवेशंस ऐट हड्प्पा, २ जिल्द —य० ह०।
- (४) श्री काशीनाथ दीचित— प्रिहिस्टॉरिक सिविलाइजेशन ऑव दि इंडस वैली-प्री० सि० इं० वे०।
- (५) डा० ऋ० मैके— दि इंडस सिविलाइजेशन—इं• सि०।
- (६) **रै**प्सन (**संपादक**)—

कैंब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया, जिल्द १ — कैं० हि० इं० ।

## रिपोर्ट, जर्नल आदि

- (७) मेमॉयर्स ऋॉव्दि ऋारिकयोलॉ जिकल सर्वे ऋॉव इंडिया —ऋा० स० मे०।
- ( ८ ) त्रारिकयोलॉ जिंकल सर्वे ऋॉव इंडिया, ऐनुअल रिपोर्ट—आ॰ स॰ रि॰।
- (६) इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली (कलकत्ता)—इं॰ हि॰ क्वा॰।
- (१०) जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसाइटो-जिं रा॰ ए॰ सो॰।

- (११) जर्नल रॉयल ऐंथ्रॉपॉलॉजिकल सोसाइटो (बंबई)-ज॰रॉ॰ऐं॰ से।०।
- (१२) ,, ,, , इंस्टीट्यूट—जिं रॉ॰ एंं॰ इं०।
- (१३) ऐनुश्रल विवलियोग्रैकी ऑव इंडियन स्नार्कियोलॉजी (कर्न इन्स्टीट्यूट) ऐ० वि० इं० श्रा०।
- (१४) जर्नल इंडिया सोसाइटी ऋर्षिय स्त्रोरियंटल ऋर्यट ज॰ इं॰ सो॰ श्री॰ श्री॰ श्री॰ श्री॰
- (१५) जर्नल यू॰ पी० हिस्टॉरिकल सोसाइटी ज० यू॰ पी० हि॰ सो०।
- (१६) जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऋॉव बंगाल-जि॰ ए॰ सो॰ बं॰।

# विषय-सूची

| विषय                          |                |              |        | <u>র</u> ম্ভ |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------|
| (१) प्रथम <b>श्र</b> ध्याय—सि | ाधु प्रांत     | •••          | •••    | १            |
| (२) द्वितीय श्रध्याय—सिं      | तंधु प्रांत नि | नेवासी तथान  | गर काल | २६           |
| (३) तृतीय श्रध्याय—(          | १) रीति        | रस्म तथा जी  | वन     | ३⊏           |
| (४) चतुर्थ ऋध्याय —(          | २ ) रीति       | रस्म तथा जी  | वन     | <b>5</b> 2   |
| (५)पंचम ऋध्याय—घ              | र्म            | •••          | •••    | १०२          |
| (६) षष्ठ श्रध्याय—कता         | -कौशल          | •••          | •••    | १४३          |
| (७) सप्तम श्रध्याय —स्थ       | ापत्य          | •••          | •••    | १९३          |
| (८) श्रष्टम श्रध्याय—श्र      | न्य देशों व    | के साथ संबंध |        | २२६          |
| (९) उपसंहार                   | •••            |              | •••    | २४७          |

# चित्र-सूची

|    |                               |              |                           |            | ā•     |
|----|-------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| १  | मोहें जो दड़ों से प्राप्त     | पत्थर की मृ  | र्ति ।                    |            | १५६    |
| २  | ,, ,,                         | नर्तकी       | (                         | (१,२)      | 1 88=  |
| ₹  | <b>79</b> 7 <b>9</b>          | पुरुष अ      | कृति की                   | मृग्मूर्ति | । १५५  |
| ४  | ,, ,,                         | स्त्री,      | )                         | "          | ४७,१०४ |
| પ્ | <b>33 3</b> 1                 | ,            | )                         | 11         | १०४    |
| ફ  | 77 39                         | कुछ मृग्     | मूर्त्ति <sup>°</sup> याँ |            | १०४    |
| ૭  | ,, ,,                         | स्त्री एक मृ | एमूर्ति ।                 |            | ४६     |
| 5  | <b>त्राटा गूँधते हुए बन</b>   | ाई गई एक     | " 1                       |            | १०७    |
| 3  | मोहें जो दड़ो से प्राप्त      | लिंग तथा ये  | ानियाँ ।                  |            | ११५    |
| १० | "                             | स्वर्णतथा प  | ात्थर की                  | गुरियाँ ।  | પ્રશ   |
| ११ | हड़प्पा <b>से</b> प्राप्त श्र | लंकरण सहित   | एक व                      | र्तन ।     | १८६    |
| १२ | ,<br>,, কুছ                   | ६ आभूषण।     |                           |            | યુ૰    |
| १३ | ,, काएक श                     | वागार ।      |                           |            | \$3    |
| १४ | मोहें जो दड़े। की ए           | क प्रधान स   | ड़क                       |            | २०९    |
| १६ | ,, की एक                      | सुंदर सड़क   | का दृश्य                  | [ ]        | ३०१    |

 <sup>\*</sup> पृ० १४८ पर चित्र सं० २ के बदले ३ छुप गई है। कृपया
 पाठक सुधार कर पढ़ लें।

# ( २ )

|                                                 | <b>ह</b> • |
|-------------------------------------------------|------------|
| १७ मोहें जा दड़ा के एक मकान का कुन्राँ।         | २०•        |
| १८ ,, के शौच-गृह तथा स्नानगृह ।                 | २०३        |
| <b>१६ ,,</b> का बड़ा स्नानागार।                 | २०४        |
| २० ,, की एक सड़क।                               | २०९        |
| २१ सींगों सहित एक आकृति।                        | १११        |
| २२ दुवककर बैठे बंदर की मूर्ति।                  | १३०        |
| २३ हड्प्पा से प्राप्त पत्थर का धड़ा             | १६२        |
| २४ मोहें जो दड़ो से प्राप्त मुद्राएँ ( स्र, ब ) | 308        |
| २५ हड्पाकी ताँबेकी गाड़ी।                       | ५८         |
| २६ एक चाँदी की कलसी।                            | प्र        |

### लेखक की शोध प्रकाशित होनेवाली पुस्तकें-

१-भारत की प्राचीनतम मूर्तिकला।

२ - ऋाधुनिक भारतीय चित्रकला में प्रयोग को भावना।

३ - नेचर इन आर्ट ( ऋँगरेजी में )।

# <sup>स्वर्गीया</sup> राजू दीदी की—



# मोहें जो दड़ो तथा सिंधु सभ्यता

#### प्रथम अध्याय

## सिंधु पांत

सभ्यता आवश्यकताओं की जननी है और आवश्यकताएँ आविष्कारों की उत्पादिका होती हैं। इसी परम सत्य के अनुसार मनुष्य की गवेषणात्मक प्रवृत्ति कर्मण्य होती है और वह एक अपूर्व उत्सुकता से अभिभूत हो जाता है। श्रंतरात्मा में प्रशन् उठते हैं—संसार में जो पहले था, वही अब भी है, या अब परिवर्तित रूप में दृष्टिगोचर होता है? यदि परिवर्तन हुआ तो किन परिस्थितियों में और कैसे तथा कब श क्या मनुष्य की ही तरह सब वस्तुएँ आयुक्तम के अधीन हैं शहरयादि। यही जिज्ञासाएँ किंवदंतियों और दंतकथाओं की ओर मनुष्य के ध्यान को आकृष्ठ करती हैं। इनके विश्लेषण की ओर वह प्रवृत्त हो जाता है।

हम आज सभ्यता की पराकाष्ट्रा की पहुँचे हुए हैं। इस सीढ़ी पर पहुँचकर हम पीछे देखने के लिये उत्सुक हो रहे हैं। हमें ज्यान हो आता है अपने वैदिककालीन आर्थ्यों का, उपनिषद्, ब्राह्मण्, रामायण, महाभारत और पुराण निर्माणकर्ताओं का और तद्गत महापुरुषों का तथा श्राज श्रविश्वसनीय सभ्यता के श्रंगों का। हम श्राश्चर्य करते हैं राम ने समुद्र में कैसे पुल बाँधा होगा ? पुष्पक-विमान क्या वस्तु रही होगी ? महाभारत के युद्ध में श्रठारह श्रज्ञीहिग्री सेना श्रीर उसके योद्धाश्रों ने कैसे वे सब विचित्र कौशल दिखलाए हें।गे। यारप के वैज्ञानिक श्राविष्कारों से प्रभावित होकर हम साचने लगते हैं क्या हमारे यहाँ भी ऐसे मनीषी हुए हैं ? हम पढ़ते हैं, संसार की समस्त ज्ञानराशि मनुष्य की मस्तिष्क-कज्ञाओं में चेतन और अर्धचेतन अवस्थाओं में रहती है। विचार ष्प्राता है-प्राचीन काल में भी तो रही होगी। यही विचार एक से एक शृंखला-बद्ध होकर हमको इतिहास के श्रादि-काल तक ले जाते हैं। लेकिन हमारी तत्त्वान्वेषण्-प्रवृत्ति इतिहास की दीवारों का भेदकर 'उस पार' माँकने के लिये उत्सुक हो उठती है श्रोर परिगाम-स्वरूप हमारा ध्यान पुरातत्त्व विभाग पर जाता है जो अपने कार्यों से संसार के ज्ञान-भांडार के। भर रहा है।

खोज और अन्वेषण से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति की आयु होती है—उसकी बाल्य, युवा तथा बृद्धावस्था होती है। हमारी आज की संस्कृति एवं सभ्यता का भी केाई न कोई स्वरूप तथा आधार रहा होगा।

संस्कृति के तत्त्वान्वेषण के लिये आज की वैज्ञानिक सुवि-धाओं ने मार्ग सरल कर दिया है। भूगर्भ-विद्या के प्राप्त ज्ञान के आधार पर पृथ्वी के पत्तों की उखाड़कर प्राचीन संस्कृति की प्रकाश में लाया जा रहा है। पत्रों की सहायता से खोदी हुई वस्तुओं की आयु नापी जा रही है और इन सब साधनों से ५००० वर्ष पहले तक के मनुष्यों के रहन-सहन और साधारण संस्कृति का श्रंदाजा लगाया जा सका है।

श्रॅगरेजी साम्राज्य स्थापित होने पर लोगों में भारतीय इतिहास के। जानने की प्रबल इच्छा हुई। श्रठारहवीं सदी के श्रंत में भारतीय इतिहास के भग्नावशेषों की खोज जनरल सर श्रलेक-जेंडर किनंघम ने की। उन्होंने हुयेनसांग के श्रमण-प्रंथों की शरण ली श्रौर बहुत से प्राचीन स्थान हूँ द निकाले। उनकी खोजें महत्त्वपूर्ण तो हैं किंतु नवीन प्रकाश पड़ने पर श्राज उनकी श्रमेक धारणाश्रों का खंडन होता जा रहा है।

सन् १९०० ई० में भारत के भूतपूर्व वायसराय लार्ड कर्जन ने एशियाटिक सासायटी आँव बंगाल की एक सभा में भाषण देते हुए कहा था—

''श्रसीरिया, मिस्र तथा ये।रप के कुछ भग्नावशेषों के साथ तुलना करने पर श्रिधकतर भारतीय भग्नावशेष श्रिधक प्राचीन नहीं ठहरते। यह हो सकता है कि मेरी धारणा संदेहजनक हो, किंतु मेरा विचार है कि भारत का प्राचीनतम स्मारक भिन्न- भिन्न प्रकार की कला तथा शिल्प से सुसि जित साँची का स्तूप है, जिसकी वेदिका का निर्माण ई० पू० तीसरी शताब्दी के लगभग हुन्ना होगा। उस समय चाल्डिया के राजमहल, मिस्न की गुफा मसि जेदें तथा पिरैमिड सैकड़ों वर्ष प्राचीन हो चुके थे। भारत में एथेन्स के पैरेथियोन के सहश कोई अन्य इमारत नहीं है \*।"

पुरातत्त्व-विभाग के स्थापित होने से पहले भारतीय इतिहास की बहुत कम दृष्ट सामग्री थी। यह सत्य है कि दंत-कथाओं के आधार पर भारत का एक सुचार इतिहास बन सकता था, किंतु उसकी सत्यता पर सभी संदेह करते। क्यें कि स्वभावतः मनुष्य प्रत्येक घटना की सत्यता के लिये प्रमाण माँगता है। परिणामतः लोग भारत की धामिक महत्ता, उसके पारलौकिक, लौकिक-दर्शन तथा आचार-विचार की श्रष्ठता का मानते तो अवश्य थे, किंतु भारतीय इतिहास की सामग्री के। वे बहुत पीछे नहीं ले जाते थे। भीठा, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली आदि स्थानों की खुदाई में भी ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण अवशेष प्राप्त नहीं हुए जिनसे कि अति प्राचीन समय पर कुछ प्रकाश डाला जाता।

 <sup>\*</sup> प्रोसिडिंग्ज श्रॉव दी एशियाटिक सेेेेेे सायटी श्रॉव बंगाल
 १९००, पृ० १५७।

किंतु सन् १९२२ ई० में भारतीय पुरातत्त्व विभाग ने एक महत्त्वपूर्ण कार्य्य कर डाला। इस साल प्रागैतिहासिक युग की जो वस्तुएँ मोहें जो दड़ो में मिलीं, उन्होंने भारत के श्रंधकारमय युग पर नवीन प्रकाश डाल दिया है। यदि श्राज लार्ड कर्जन भी यहाँ पर होते ते। प्रसन्नता के साथ, अपनी धारणा में परिवर्तन करते हुए अपने को गौरवान्वित सममते। वास्तव में लार्ड कर्जन का ध्येय भारतीय इतिहास की महत्ता के। कम करना न था। कर्जन सौंद्र्य के अनन्य उपासक थे, श्रौर वे अस्त सभ्यतात्रों के मनुष्यों तथा अवशेषों का विशेष श्रादर करते थे।

गत ४० वर्षों में भीठा, पाटिलपुत्र, तचिशिला, वैशाली, सारनाथ, सहेत महेत, लौरिया नंदनगढ़, पहाड़पुर, राजगृह, नालंदा ख्रादि ख्रादि प्राचीन स्थानों में पुरातत्त्व विभाग ने विशद खुदाइयाँ की हैं। प्रसन्नता की बात है कि इन स्थानों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर भारत का बहुत कुछ इतिहास ज्ञात हो गया है।

यदि त्राज ये वस्तुएँ हमारे सम्मुख न होतीं तो हम भारतीय इतिहास के विषय में कुछ न जान पाते। चिरकाल से भारत भविष्यवादी रहा है। यहाँ के ऋषियों ने भूत को नापने या उसको चिरस्थायी रखने की कोई चेष्टा नहीं की। क्योंकि बीता काल उनके लिये विशेष महत्त्व का नहीं था। इसका कदापि यह ऋषे नहीं है कि पारलौकिक विषयों के चिंतन में संलग्न होने के कारण, प्राचीन ऋषि-मुनि इतिहास से उदासीन रहते थे \*। प्राचीन काल में इतिहास की महत्ता जानते हुए भी ऋषि मुनि भूत को भूलना चाहते थे। वे सर्वथा वर्तमानवादी थे।

किंतु उन्होंने इतिहास को स्थायी रखने का कोई प्रयक्त नहीं किया। यदि उन्होंने हिरोडोटस या टैसिटस की तरह ऐतिहासिक राजवंशाविलयों तथा घटनाओं को शृंखलाबद्ध रख छोड़ा होता, ते। श्राज हमें भारत की श्रानेक विडम्बनाओं के लिये श्रॅंधेरे में व्यर्थ नहीं भटकता पड़ता।

श्रव सिंधु प्रांत की खुदाइयों तथा मनुष्यों के दृष्टिकोणों में परिवर्त्तन होने के कारण भारत का एक नवीन इतिहास बन गया है। श्रनेक भारतीय तथा वैदेशिक विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि सिंधु प्रांत की सभ्यता, सभ्यता तथा संस्कृति के जन्मदाता समभे जानेवाले देशों, मेसोपोटेमिया तथा मिस्र से श्रनेक दिशाश्रों में बढ़ चढ़कर थी।

इस सभ्यता को सम्प्रति हम सिंधु-सभ्यता कहेंगे; क्योंकि इसकी उत्पत्ति तथा विकास सिंधु नदी के तट पर ही हुआ था। संसार के इतिहास में निद्यों ने कई सभ्यताओं के। जन्म दिया है। एक युग था जब कि वीरान तथा ऊसर देशों को छोड़कर लोग

<sup>\*</sup> इतिहास: पुराणं च पश्चमा वेद उच्यते। — छान्देाग्य उपनिषद् ७, १, २,।

निद्यों के तट पर बसते थे। यहाँ पर डर्वरा भूमि के कारण उनकी भोजन-समस्या सुलम्म जाती थी। घास और पानी की सुविधाओं के कारण वे मवेशियों को भी पाल सकते थे। ऐसी सुविधाजनक परिस्थिति में रहकर, उनकी कल्पना जागृत हो उठी और परिणाम-स्वरूप उन्होंने अनेक ऐसी वस्तुओं तथा विचार-धारा का निर्माण किया जिनसे कि कालांतर में एक विशिष्ट सभ्यता बन गई। सिंधु, नील तथा फरात निद्यों के तट पर इसी प्रकार से सभ्यताएँ उत्पन्न हुई।

निंदयों की इस सुंदर देन से प्रसन्न होकर ही ऋग्वेद के ऋषि-मुनियों ने भारत की निंदयों के यश के सुंदर गान गाए—

इमं मे गंगे यमुने सरस्वित शुतुद्धि-स्तोमं सचता परुष्णया। श्रामिक्त्या मरुद्धचे-वितस्तयार्जीकीये शुरुह्या सूषोमया।। (ऋ०१०,१५,५)

सिंधु नदी के तट पर एक समय सिंधु प्रांत का एक द्यज्ञात नगर बसा था। आजकल इस स्थान के लिये 'मोहें जो दड़ों' कहते हैं, जिसका अर्थ सिंधी भाषा में 'मृतकों का स्थान' होता है। यह स्थान सिंधु प्रांत के लरकना नामक प्रदेश में स्थित है। यहाँ जाने के लिये एन० डबल्यू० आर० के डोक्री नामक स्टेशन पर उतर जाना पड़ता है। यहाँ से 'मोहें जो दड़ों' आठ मील की दूरी पर है।

मोहें जो दड़ो शब्द सिंधु प्रांत में नवीन नहीं था। श्रापसी बातचीत में लोग प्रायः इसका वर्णन किया करते थे। श्राजकल तो भारत में प्राचीन स्थानों का महत्त्व बढ़ गया है। लोग प्राचीन वस्तुओं की खेाज में प्राचीन टीलों का भ्रमण करते रहते हैं। किंतु कुछ वर्ष पहले इने गिने व्यक्तियों ही की दृष्टि प्राचीन खँडहरों की श्रोर जाती थी। माहें जो दड़ो का दृश्य उस समय देखने में बडा विचित्र था। लगभग २६६ एकड़ भूमि पर असंख्य निष्प्राण एवं सैकडों पगों की ठोकरें खाकर भी जीवित रह सकनेवाली ईंटें तथा मिट्टी के वर्तन पडे थे। एक समय ते। इन ईंटों द्वारा बनी दीवारों ने संपन्न लोगों को आश्रय दिया होगा त्र्यौर मिट्टी के बर्तनों ने सैकड़ों लोगों की चुधा त्र्यौर पिपासा शांत की होगी। शताब्दियों तक इस नगर के भग्न रूप के। देखनेवाले केवल वनचर, उलूक तथा कीड़े-मकोड़े रहे। इन टीलों के ऊपर श्रमेक नदी तथा नाले फूट पड़े थे। यह स्थान बड़ा भयानक तथा सुनसान दिखलाई देता था।

पुरातत्त्व विभाग के अफसरों ने कई बार इन टीलों का निरीच्या किया किंतु सन् १९२२ ई० तक यहाँ पर के हैं खुदाई का कार्य्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। सन् १९२२ ई० में (अब स्वर्गीय) श्री राखालदास बनर्जी इस स्थान पर स्थित कुषाया-कालीन विहार तथा स्तूप के चारों और खुदाई कर रहे थे। इस बैाद्ध विहार पर कई युगों की ई टें लगी थीं। स्तूप से २० फीट की गहराई पर सबसे पहला प्राकार मूल था।

अचानक खदाई में श्री बनजी को प्रागैतिहासिक युग की मुद्राएँ मिल गईं। ऐसी ही अनेक मुद्राएँ कई वर्ष पूर्व सर कनिंघम ने मोंटगोमेरी नामक प्रदेश में स्थित हडप्पा गाँव से प्राप्त कर जी थीं। किनवम महोद्य ने हड़प्पा के टीलों पर साधारण खुदाई भी की। उन्हें कुछ पत्थर के हथियार तथा एक मुद्रा भी मिली। इस मुद्रा पर कूबड़दार बैल का चित्र था। उस समय किनंघम साहब की धारणा थी कि यह मुद्रा भारतीय नहीं किंतु वैदेशिक हैं \*। श्री बनर्जी को शोघ ही इस स्थान की प्राचीनता का पता लग गया। उत्सुक होकर बनर्जी महोदय ने स्तूप की श्रोर का पूर्वी भाग तथा निकट के ही दो श्रन्य टीलों को खुदवाया। उनका श्रनुमान था कि नीचे की तहें म्तूप के निर्माण-काल से तीन चार सौ वर्ष प्राचीन हैं। प्रागैतिहासिक युग की नालियाँ तथा कमरे भी श्री बनर्जी ने खोदे। इन महत्त्वपूर्ण ख़ुदाइयों के कारण भारतीय सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने विशद योजना से इस स्थान पर खुदाई प्रारंभ की। दस वर्षी के अंदर यहाँ पर जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनसे ही इस स्थान की महत्ता का पता चल गया है। बनर्जी महोदय के बाद सर जॉन मार्शत, डा० श्रनेंस्ट मैके, श्री काशीनाथ दीचित तथा श्री ( श्रव स्वर्गीय ) दयाराम साहनी का कार्य्य विशेष महत्त्वपूर्ण रहा ।

 <sup>\*</sup> किनंबम — भ्रारिकयोलां जिकल सर्वे रिपार्ट, १८७५, जिल्द ५,
 पृ० १०८।

उधर हड़्प्पा में श्री दयाराम साहनी तथा श्री माधवस्त्ररूप वत्स ने भी श्रानेक महत्त्व की खुदाइयाँ कीं। सिंधु-प्रांत की तीद्दण जलवायु में इन श्रफसरों ने जिस त्याग एवं साधना से कार्य्य किया उसके लिये सारा संसार इनका चिर ऋणी रहेगा। श्राज मेहें जो दड़ो तथा हड़्प्पा में स्थानीय संप्रहालय भी स्थापित कर दिए गए हैं जहाँ पर पुरातत्त्वप्रेमी, नगर-शैली तथा श्रान्य बातों के साथ-साथ, यहाँ से प्राप्त वस्तुश्रों का भी श्रवलो-कन कर सकते हैं।

जब मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में खुदाइयाँ हो रही थीं तो पुरातत्त्व के पंडितों ने यह अनुमान किया कि यह सभ्यता एक ही हो स्थानों तक सीमित नहीं रही होगी। सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष दूँ दने के लिये सर औरियल स्टाइन तथा मि॰ हारप्रीव्ज ने बल्चिस्तान तथा गिड़ोशिया में अमण किया और भाग्य-वशात उन्हें अपने अपने परिश्रमों का उचित फल प्राप्त हुआ। इन पंडितों की खुदाइयों तथा खोजों से ज्ञात हुआ है कि सिंधु-सभ्यता भारतीय सीमा को लाँघकर बल्चिस्तान तथा गिड़ोशिया तक पहुँची थी।

श्री (श्रव स्वर्गीय) एन० जी० मजूमदार ने सिंधु प्रांत के विभिन्न स्थानों में दै।रा किया। उन्होंने किरथर पहाड़ी के समानांतर बसे प्रागैतिहासिक स्थानों का निरीक्तण किया। उनके श्रानुसार हैदराबाद (सिंधु प्रांत) से लेकर जैके।बाबाद तक प्राचीन उपनिवेशों या नगरों की एक पंक्ति थी। १९३९ ई० में

श्री मजूमदार फिर सिंधु प्रांत के द्वितीय निरी च्चाण के लिये नियुक्त हुए; किंतु खेद हैं कि उन्हें कुछ डाकुश्रों ने दादू नामक स्थान में मार डाला। उनकी मृत्यु से भारत का एक प्रगाढ़ पुरातत्त्व-पंडित खो गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने अपने युग में हड़प्पा तथा मोहें जो दड़ो राजधानियाँ थीं। इस समय के देखने से तो यही विदित होता है कि हड़प्पा आकार में मोहें जो दड़ो से बड़ा है। एक बार उजड़ जाने पर संभवतः किसी भी प्रागैतिहासिक स्थान पर नगर नहीं बसाए गए। यहाँ तक कि कुछ के निकट तो बाद की वसाकत के चिह्न तक नहीं दीख पड़ते। केवल सैकड़ों वर्ष बाद बैद्ध धर्म के प्रचलन के साथ साथ मोहें जो दड़ो में एक बौद्ध स्तूप तथा विहार बना। मुद्राशास्त्र के आधार पर कहा जा सकता है कि यह विहार कुषाणवंशीय नरेश वासुदेव के काल से चल रहा था। ईसवी पाँचवीं या छठी शताब्दी तक के सिक्क यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। संभवतः यह स्थान ईमवी १५० से ५०० तक जागृत रहा\*।

गत कुछ वर्षों में भारत के कई प्राचीन नगर खोदे गए हैं, किंतु इनमें श्रिधिकतर खंडित श्रवस्था में पाए गए हैं। संतोष का विषय है कि मेाहें जो दड़ो के मकान तथा दीवारें भारत के

<sup>\*</sup> मार्शत-मा॰ इं० सि॰ पृ० १२३।

श्चन्य दबे नगरों से बहुत सुरिच्चत हैं। इसी कारण निश्संकाच यह बतलाया जा सकता है कि इस नगर की निर्माण-प्रणाली मिस्न तथा बेबीलान से उच्चतर है \*।

मोहें जो दड़ो में पाई गई वस्तुश्रों से पता चलता है कि यह नगर समृद्धिशाली था। इसका वास्तु तथा श्रारोग्य-रच्या विभाग सभ्यता की किसी उच्च दशा में ही उत्पन्न हो सका होगा। जीवन की कतिपय सुविधाएँ भी लोगों को उपलब्ध थीं।

श्राज नहरों के जाल बिछाए जाने के कारण सिंधु प्रांत फिर से उपजाऊ बना दिया गया है। किंतु प्राचीन काल में यहाँ श्रप्राकृतिक साधनों से प्राप्त जल की श्रावश्यकता न थी। समय समय पर इस प्रांत के निवासियों को प्रचुर मात्रा में वृष्टि का जल उपलब्ध हो जाया करता था।

भौगोलिक दृष्टिकोण से भी कोई नगर वहीं पर बस सकता है जहाँ पर कि खेती, पशु-पालन तथा रहन-सहन की अन्य सुविधाएँ हों। चीन के गोबी, अफिका के सहारा और राजपूताना के रेगिस्तानों में बसने की स्वप्न में भी मनुष्य चेष्टा नहीं करेगा। मनुष्य सदैव अनुकूल जलवायु के स्थानों को अपने निवास के लिये दूँदता है। मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा के बसने से पहले

<sup>\*</sup> प्रोग्रेस त्रॉव साइंस ड्यूरिंग दि पास्ट ट्वंटी फाइव इयर्स, पृ• २६१ ।

इन सभी बातों को देख लिया गया होगा। नालियों की प्रचुरता से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में सिंधु-प्रांत में जल की कमी न थी। नम जलवायु को पसंद करनेवाले पशु जैसे गैंडा तथा भैंस का चित्र**रा** प्रायः सुद्रा**ट्यों** पर दीख पडता है। बाघ का कोई चित्रण न पड़ियों पर है श्रीर न मुद्राश्रों पर, क्योंकि बाघ सदैव सुखी हवा के। पसंद करता है। पत्तियों, तथा वृत्तों के चित्रण से भी ज्ञात होता है कि वहाँ सुंदर हरे भरे वृत्त थे। फिर मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा (निम्न तल ) में पकाई हुई ई टें ही प्रयुक्त हुई हैं। ऐसी ईंटों पर पानी श्रपना श्रसर नहीं करता। पकाई हुई ईंटों में अधिक खर्च लगता है। श्रीर यदि सिंधु प्रांत निवासियों के। वर्षों का भय न होता ते। वे श्रवश्य सस्ती तथा कच्ची ई टों के। ही इमारतों में काम में लाते। फिर कच्ची ईंटें कमरों का ठंडा भी रख सकती थीं श्रीर इस बात के। श्रवश्य सिंधु प्रांत निवासी जानते थे। किंतु ॰न दिनों वहाँ का जलवायु इतना गरम नहीं था, जितना कि आज कल है \*।

मुसलमान तथा श्ररव इतिहासक्कों के भ्रमण-वृत्तांतों में हम सिंधु प्रांत में वर्षा ऋतु श्रीर वर्षा होने का वर्णन पाते हैं। श्रमीर तैमृर के धावे (सन् १३९८ ई०) तथा श्राईने श्रकवरी की समाप्ति (सन् १५९४-९६ ई०) तक के २०० वर्षों में ही सिंधु

<sup>\*</sup> मार्शल-मा० इंo सिo, पृo २,३।

प्रांत की जलवायु में विशाल परिवर्त्तन हो चुके थे। १८५२ ई० में डेविड रौस ने लिखा था—सिंधु प्रांत में कभी वर्षा नहीं होती। कभी कभी तो लगातार यह देश जल-विहीन रहता है। वेस्टमैकोट ने लिखा है कि एक बार बीस वर्ष तक सिंधु-प्रांत में वर्षा नहीं हुई। इन भ्रमणकर्ताश्रों के वर्णनों से ज्ञात होता है कि सन्नहवीं तथा श्रठारहवीं शताब्दी तक सिंधु प्रांत जल के लिये तरसने लगा था। श्राज सिंधु प्रांत का जलवायु विचिन्न है। जाड़े में तो चुभती हुई ठंडी हवाएँ चलती हैं श्रीर प्रीष्म श्रद्धतु में भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी के तापक्रम का श्रीसत ९५ डिप्री श्रीर जाड़ों का ६० डिप्री है। किंतु प्रीष्म श्रद्धतु में तापक्रम कभी कभी ११४ से १२० डिप्री तक पहुँच जाता हैं ।

प्राचीन सिंधु-प्रांत की समृद्धि केवल वर्षा ऋतु पर ही नहीं, वरन् सिंधु नदी के जल पर भी श्रवलंबित थी। प्रति वर्ष बर्फ के गलने पर यह नदी मैदानों में पुलिनमय मिट्टी तथा जल पहुँचाती थी। इसकी लम्बाई घुमाश्रों के सिंहत इस समय लगभग ५८० मील है। किंतु जहाँ सिंधु नदी से इतने लाभ थे, वहाँ इससे हानियाँ भी कम नहीं थीं। लोगों को समय समय पर भयंकर बाढ़ों की श्राशंका रहती थी। उनका श्रपने जीवन तथा मकानों को सुरचित रखने के उपचार दूँ ढ़ने पड़ते थे। वर्ष

<sup>\*</sup> इंपीरियल गजेटियर श्रॉब इंडिया, १९०८, जि॰ २२, पृ० ३६३ ।

में कभी कभी सिंधु नदी में इतनी भयंकर बाढ़ें आती थीं कि इसके तट पर बसे लोगों को अपने प्राण बचाकर, रात्रि हो या दिवस, भागना पहता था। फिर सिंधु नदी इन नगरी को अपने आँचल में सदैव के लिये छिपा लेती थी। किंत यहीं तक इन आतंकों की इतिश्री नहीं थी। यह नदी ते अपने र्यालन तक के। बदल देती थी। फिर मनुष्य अपना सब कुछ खोकर जहाँ पर वे पानी के चश्मे या सोते देखते, बस जाते थे। पानी की नहरों से भी प्राय: काम चल जाया करता था। पोलरन गाजीशाह, डामबूथी, बंधनी नामक स्थान ऐसे ही जल की सुविधा के स्थानों में बसे थे। ये सभी स्थान सिंधु नदी से दूर बसे हैं \*। सिंधु नदी के स्थायी पुलिन न होने का परिए।म यह भी हुआ कि इस प्रांत की के।ई भी राजधानी श्रिधिक समय तक नहीं रही। थे।डे वर्षी के श्रंतर्गत कई नगर इसके तट पर बसे और फिर नष्ट हुए †।

श्राय इतिहासक्कों ने लिखा है कि उनके काल में सिंघ में सबसे बड़ी नदी 'मिहिरान' थी। 'इश्तखारी' में लिखा है कि सिंघ की नदी (जिसे सिंघ की मिहिरान कहते हैं) का उद्गमस्थान एक पर्वत पर है जिससे कि जिहूँ की शाखाएँ निकलती हैं।

<sup>\*</sup> आ० स० मे• नं० ४८, ए० १४६ ।

<sup>†</sup> पित्थिवात्ता—ए ज्यामें फिकत ऐनेलेसिस आँव दि लोश्चर इंडस बेसिन (सिंघ), पृ०१२।

पर्वत से निकल कर मुल्तान के निकट होकर, मिहिरान वस-मिद और खलोर की सीमा को पार करती है और फिर मन-सूरिया होते हुए देवाल के पूर्व में गिरती है। सिंध रुद् यहाँ से तीन दिन के रास्ते पर है। मिहिरान के साथ मिलने से पहले भी इसका पानी बडा मीठा है। इन इतिहासझों ने तीन निद्यों (१) सिंधुया आबे सिंध (२) विद्याह (व्यास) तथा (३) हका वा हिंद या सिंध सागर का संदर वर्णन किया है। लगभग इन सब निदयों का पानी जमा होकर मिहिरान में जाता था। मुल्तान से त्रागे जाकर ये सब नदियाँ दोशे ष्ट्राव ( स्राधुनिक साहिब ) नामक स्थान पर मिलती थीं।\* श्चरब विजय के समय सिंधु-प्रांत में सबसे बड़ी नदी हका थी। इसकी दो शाखाओं में से एक पश्चिम की श्रोर श्रलोर के निकट होकर बहती थी। डेल्टा पर पहुँचकर एक तो सीधे समुद्र में तथा दूसरी कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बार-बार पुलिन बदलने से हका की शाखाएँ भी श्रलग-श्रलग हो गईं। हका नदी स्वयं भूमि के श्रंदर कई स्थानों में लुप्त हो जाती थी। यह हका शायद वेदों में वर्णित सरस्वती नदी है । अमरकोष में वर्शित यह नदी इस प्रांत को उदीच्य तथा प्राच्य भागों में बाँटती थी।

<sup>\*</sup> ज॰ ए॰ साेें बं॰ जिल्द ६१, पृ॰ २११-१२।

<sup>†</sup> मॉर्डन रिव्यू-श्रगस्त १९३२, १० १५४।

संभवतः चौदहवीं शताब्दी के मध्य में सिंधु नदी ने श्रचानक मिहिरान को छोड़ दिया। मेजर रेवर्टी इसका कारण भयंकर बाढ़ का श्राना बतलाते हैं \*। इस समय दो निदयाँ समानां-तर रूप में समुद्र में गिरती थीं।

अब यह देखना है कि सिंधु प्रांत के इतने ऐखर्ण्यशाली स्थान कैसे अंधकार में विलीन हुए। मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा को शायद कभी किसी बाहरी शत्रु ने बुरे ढंग से नहीं लूटा था। भारत के प्राचीन नगरों का नाश तो क्रूर या बर्बर जातियों ने, जिन्हें हिंदू धर्म श्रौर संस्कृति से घृणा थी, किया। किंतु सिंधु प्रांत के नगरों का नाश पोषण करनेवाली प्रकृति ने ही किया। एक श्रोर तो जलवायु में परिवर्त्तन हुए श्रौर दूसरी श्रोर बाढ़ों का श्रातंक रहा।

जलवायु-परिवर्त्तन के कई कारण बतलाए गए हैं। जलवायु-विशारदों का मत है कि हिम युग तथा उसके पूर्ववर्ती युग में उत्तर वेगानिल किट आकैटिक के दबाव से दिल्ला की ओर खिसक गई। इस धारणा के अनुसार सहारा, मिस्न, अरब, मेसोपोटेमिया, फारस, बल्लिस्तान तथा सिंधु प्रांत में एक बार सुंदर वर्षा होती थी।

सर जॉन मार्शल कहते हैं कि मौसमी हवाधों के रुख में परिवर्त्तन होना ही मेाहें जो दड़ो के नष्ट होने का कारण

<sup>\*</sup> जिं ए० साे वं जिल्द ६१, पृ० ३६१-६२।

हैं \*। मौसमी हवाएँ बराबर अपना रुख बदलती जा रही हैं। आजकल की दो मौसमी हवाओं में दिल्ला पश्चिमी तो कच्छ में लखपत तक ही रुक जाती है: उत्तरी पूर्वी हवा कराची से श्रागे नहीं बढ़ती। सिंधु प्रांत में फिर स्वाभाविक वर्षा भी नहीं होती। वर्ष भर में कभी कभी ८ ही इंच की श्रौसत में पानी बरसता हैं। फिर जलवायु-विशारदों की गणनाएँ भी बतलाती हैं कि सिंधु प्रांत में दिनोंदिन कम वर्षा हो रही है। चौदहवीं शताब्दी में जो मुसलमान भारत में श्राए थे उन्होंने मुल्तान में वर्षा ऋतु का होना लिखा है। किंतु आज मुल्तान में नाम मात्र ही के लिये वर्षा होती है। प्राचीन काल में मुल्तान एक प्रसिद्धिप्राप्त स्थान था। श्रल मसुद्दी ने लिखा है कि मुल्तान की सीमा के त्रांदर १,२०,००० गाँव श्रीर रियासतें हैं। उस समय लोग मुल्तान के। फराख या सोने का खजाना कहते थे। १३९८ ई० के लगभग मुल्तान में इतनी घोर वर्षा हुई थी कि अमीर तैमूर की सेना के सब घोड़े, जो उसके पुत्र के ऋघीन थे, बह गए थे। मनसूरिया के लिये भी कहा गया है कि यह एक ऋच्छा खेतिहर स्थान था।

श्रव हम निद्यों के रुख का विवेचन करेंगे। सिंधु प्रांत की सभी निद्याँ प्रायः बर्फ से ढके पर्वतों से निकलती हैं।

<sup>\*</sup> मार्शल--मा० इं० सि॰, पृ० ३ l

<sup>†</sup> इंपीरियत्त गजेटियर श्रॉफ इंडिया, १९०८, पृ० ३९४।

वर्ष में कई बार विशेषकर ब्रीष्म ऋतु में, बर्फ के गलने पर, इन निद्यों में बाढ़ आती है। ऋग्वेद तक में लिखा है कि एक बार रावी में भयंकर बाढ आई थी\*। मेाहें जो दड़ो की विभिन्न तहों से ज्ञात होता है कि यहाँ बाढ़ के दे। प्रकोप हुए थे और दे। ही बार यह नगर फिर से बसा था। यहाँ तक कि १९३९ ई० में मे।हें जो दड़ो के क़ुछ टीलों तक बाढ द्याई थी। संभव है ऐसी ही कोई भयंकर बाढ़ मेाहें जो दड़ो के श्रंतिम युग में भी श्राई हो जिसने सिंधु सभ्यता को सदैव के लिये छिन्न-भिन्न कर डाला। छोटी छोटी बाढ़ों के कारण तो लोग मकानों का थे।डे ही दिनों के लिये छे।इते थे, किंतु बडी बाढ के आने पर उन्हें काफी समय तक बाहर रहना पडता था। मकानों के लिये यीठिकाएँ भी इसी लिये बनतो थीं। देहलियाँ भी सदैव सडक की सतह से ऊँची होती थीं। निद्यों के किनारों पर प्राय: मिट्री जमा हो जाती थी। उस समय सिंधु नदी शायद धीमी गति से बहती थी, किंतु फिर भी आकिस्मिक बाढें आ ही जाती थीं। इघर-उघर मिट्टी तथा बोलू भरती आ रही थी। तीस फीट की गहराई तक पकाई हुई ईंटें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मिट्टी तथा बाल से भरे तटों पर निद्यों के रुख में परिवर्त्तन होना खाभाविक ही है। केवल बर्फ के गलने पर ही बाढें नहीं ऋाती थीं। इस

<sup>\*</sup> 短0 ७, १८, ५।

<sup>†</sup> मैके--फ० य० मा० पृ० ⊏ ।

प्रांत में तो विचित्र वर्षा होती थी। इस कारण कई बंध दृट जाते थे और इस प्रकार धन जन की गहरी चृति होती थी।

इसमें के।ई संदेह नहीं कि सिंधु प्रांत की नदियाँ बराबर अपना रुख बदलती आ रही हैं। प्राचीन नांद्यों के पुलिन मुल्तान के पश्चिम में श्रभी तक दृष्टिगोचर होते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के बीच से हाकर शायद एक बार सिंधु नदी बहती थी। बर्नेज सन् १८३४ ई० में ऋाम्री ऋाया था। एक स्थान पर उसने लिखा है कि श्राम्नी बड़ा समृद्धिशाली नगर है। प्राचीन काल में यह नगर एक राजधानी था। सिंधु नदी के ही कारण इसका नाश हुआ। वर्टन सिंधु-प्रांत में सर्वे का एक श्रफसर था। नदियों के बारे में वह लिखता है—"सिंधु प्रांत मिट्टी का एक ढलवाँ दकडा है। इस भूमि पर सिंधु नदी इतनी जल्दी नए रास्ते बनाती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ईटों की जरा ऊँची दीवार के। सिंधु नदी के पुलिन में खड़ी कर देने से नदी से एक नहर फूट पड़ती है। यह नदी एक विशाल राजधानी तथा बीस कस्बों का तुरंत नष्ट कर सकती है। हरे-भरे बगीचों का यह रेगिस्तान बना सकती तथा रेगिस्तानों के। सुंदर उद्यान बना सकती है"\*।

जब यवन लोग भारत में श्राए ते। उन्होंने भी निद्यों के बहाव में परिवर्त्तन पाया। एक बार श्रारिस्टोबोलस की श्रालेक-

<sup>\*</sup> वर्टन--सिदे, जिल्द १, पृ० २०२।

जेंडर ने एक कमीशन में भेजा। रास्ते में एक स्थान पर उसने एक हजार से ऊपर नगरों और गाँवों को उजाड़ देखा। इनके उजाड़ होने का कारण सिंधु नदी का पूर्व की खोर बहना था\*।

इस समय सिंधु नदी मे।हें जा दड़ा से ३६ मील की दरी पर है। प्राचीन काल में यह शायद नगर के श्रात निकट बहती रही हो। लेाहूम जो दुड़ा, चन्हू दड़ो तथा माहें जो दड़ो के मिट्टी के बर्तनों में बालू के कण मिले हुए हैं। इससे भी मालूम होता है कि ये स्थान नदियों के निकट थे। श्राज सिंधु नदी चन्हू दड़ो से १२ मील की दूरी पर है, किंतु यहाँ से ३ मील की दूरी पर अभी तक नदी का एक पुलिन दीख पड़ता है। इस नदी की शाखाएँ शायद बार बार चन्हू दड़ो पर धावा करती थीं। बाढ़ श्राने पर चन्ह्रदड़ो-निवासी लंबे श्रम्सें के लिये अपने नगर को छोड़ देते थे। मेहिं जो दड़ो में दूसरी बार के मकान पुरानी दीवारों पर ही रखे जाते थे, किंतु चन्हृदड़ो में ऐसा नहीं हे।ता था। चन्हूदड़ो में लंबे असे तक मकाने के कूट जाने के कारण उन पर कूड़ा, मिट्टी त्रादि भर जाती थी। इस कारण नए मकानों की नींबें इसी कूड़े मिट्टी से बनी भूमि पर डाली गईं। प्राचीन दीवारें ते। कहीं नीचे दब जाती थीं।

हड़प्पा का नाश भी रावी के पुलिन में परिवर्त्तन होने के कारण हुआ। इस समय रावी हड़प्पा से ६ मील उत्तर की

<sup>\*</sup> स्ट्रेंबा, १५ (सी) ६८९।

बहती है। आजकल जहाँ हड़प्पा स्थित है वहाँ की भूमि बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। हड़प्पा के टीलों के के चारों ओर मूल पर पड़े ईंटों के बड़े बड़े ढेरों से ज्ञात होता है कि वे बाढ़ के लिये बंधों का काम देते थे। उधर चकपुरवाने स्याल नामक स्थान का नाश व्यास नदी के पुलिन में परिवर्त्त होने के कारण हुआ।

मोहें जो दड़ो में बाढ़ के बार बार आतंक होते रहे। एक दो बार तो नगर-निवासी बाढ़ की समाप्ति पर लौट भी आए। आखिर वे अपनी विशाल संपत्ति से कैसे एकदम मुख मोड़ सकते थे। किंतु ऐसे आतंकों के बीच भी कब तक वे रह सकते थे। तंग आकर अंत में उन्होंने इस स्थान से सदैव के लिये बिदा ले ली। उजाड़ तथा दबे हुए मकानों के अंदर पानी के साथ बहकर आई हुई ईंटें तथा मिट्टी अब भी खुदाई करने पर दीखती हैं। इस मिट्टी की तहें दो फीट तक मोटी हैं और अनुमानतः यह मिट्टी एक वर्ष के अंदर भरी होगी । अनेक प्रमाणों से विदित होता है कि सिंधु नदी अब पश्चिम की ओर बह रही है।

बाढ़, वर्षा तथा निद्यों से ही इस प्रांत की चिति नहीं हुई; भूकंपों ने भी इस प्रदेश के वासियों की तंग किया। तूफानी हवाओं

<sup>\*</sup> आ॰ स॰ रि॰, १९३५-३६, पृ० ४०।

<sup>†</sup> वही, १९२८-२९, पृ० ७२।

के भयंकर दैं।रे भी इस देश के इतिहास में कम नहीं हुए हैं। भूकंप के कई चिह्न तो सर श्रौरियल स्टाईन के। बल्चिस्तान में भी मिले हैं\*। भूकंप से निद्यों के पुलिन बदल जाते थे। सन् १९१९ ई० में कच्छ की खाड़ो में भूकंपों से बड़े परिवर्त्तन हुए थे। इसी प्रकार सिंधु-प्रांत में कभी कभी श्रसाधारण वर्षा भी हो जाया करती है। सन् १९०२ ई० में कराची में २४ घंटे के श्रंदर १२ इंच पानी बरसा।

प्रकृति ने ही सिंधु प्रांत-निवासियों के शांतिमय जीवन में बार बार उथल-पुथल मचाई। खेती के नष्ट होने की भी बार बार आशंका होती थी। जलवायु में भी परिवर्त्तन हो गए थे, सिंधु नदी के डेल्टे में मिट्टी भरती जा रही थी। अच्छे अच्छे बंदरगाह जमीन के अंदर ढकेले जा रहे थे। इन कारणों से उन्होंने धीरे चगर के। छे। छना प्रारंभ किया। आतंक या भगदड़ के कोई चिह्न मोहें जो दड़ो तथा हड़पा में नहीं मिलते हैं।

एक दिन सूर्य्य, चंद्र, आकाश की तारिकाओं तथा आकाशगामी पिचयों ने अचानक देखा होगा—मोहें जो दड़ो सुनसान पड़ा है। जिन राजपथों पर ठठाके की हँसी, गर्म गर्म बातें, वाद-विवाद तथा आपसी भेंटें हुआ करती थीं वहाँ केवल सायँ सायँ करती हवाएँ करुण राग गा रही हैं। जगत् में सहस्रों आकांचाओं तथा कार्यों का कदाचित् ऐसा ही अंत हुआ करता है।

<sup>\*</sup> ग्रा० स० मे० न० ४०, प्र∙ ३३, १३२, १८६।

श्रमेक विद्वानी की धारणा है कि मोहं जो द्द्रो निवासी किसी दूसरे प्रांत में चल दिए थे। श्रीर यह बहुत संभव है कि ये लोग दिल्ला भारत के पश्चिमी तट पर जाकर बसे हों। मोहें जो दड़ों के बाद के नक्काशीदार काली मिट्टी के बर्तनों की तरह के बर्तन दिल्ला भारत के लौहकालीन स्थानों, विशेष कर बंगलोर के निकट हट्टनहाली नामक स्थान में प्राप्त हुए हैं \*। किंतु श्रभी निश्चित धारणाएँ निर्धारित करने के लिये कुछ श्रीर समय तक रुक्ता होगा।

इस प्रकार इस सभ्यता के केंद्रीय नगर श्रंधकार में विलीन हुए। ५००० वर्षी के श्रंदर संसार भी सिंधु सभ्यता को भूलता गया। जीवन के एक कठोर श्रामिनय की समाप्ति को भी संसार शीघ्रता के साथ भूल जाता है। श्रीर ठीक यही बात सिंधु सभ्यता के साथ भी घटित हुई। भूत को लोग शीघ्र भूल गए। श्रब नए संसार, नई सभ्यताएँ, नए श्रादर्श श्राए। उन्हीं पर लोग दृष्टिपात करने लगे।

१८४३ ई० में पेस्टेंज ने लिखा था—"इस प्रांत का भूगोल विचित्र है। कभी श्रोद्योगिक केंद्र का दावा रखनेवाले नगर श्राज व्यापार के लिये श्रमुपयुक्त हे। गए हैं। श्रम्य सुविधाएँ भी जाती रही हैं। व्यापार के प्रमुख बंदरगाह भी नष्ट हो। गए हैं। जहाँ पहले हरे भरे खेत थे, वहाँ श्राज रेगिस्तान

<sup>#</sup> दीिच्ति—प्री॰ सि० इं० वे०, पृ० ५८।

हैं। आरामतलब सिंधु-प्रांत निवासी निद्यों के तट पर रहना पसंद करते हैं और फलतः बाढ़ से गाँव के गाँव बह जाते हैं। सुनसान रात्रि में सिंधु नदी के किनारे की भूमि के गिरने से ऐसा शब्द होता है मानों कहीं दूर कोई आग्नेयास्त्रों का प्रयोग कर रहा हो \*''!

<sup>\*</sup> पोस्टे ज-पर्सनल श्राब्जरवेशन्स श्रान निंम, पृ०्रेद ।

## द्वितीय श्रध्याय

## सिंधु प्रांत-निवासी तथा नगर काल

मोहें जो दड़ो की सभ्यता को नवीन-प्रस्तर-ताम्रयुग की सभ्यता के श्रंतर्गत रक्खा गया है। इस युग में पत्थर के बने हथियारों के साथ साथ पीतल तथा ताम्र की वस्तुश्रों का प्रयोग होता था। किंतु मेहिं जो दड़ो की सभ्यता में कई विशेषताएँ भी थीं। नवीन प्रस्तर-ताम्रयुग की श्रन्य सभ्यताएँ सूती कपड़े तथा कपास से विज्ञ नहीं थीं। फिर उन सभ्यताश्रों के भवन भी इतने सुंदर ढंग से निर्मित न थे जितने मोहें जो दड़ो में।

इस नगर की समृद्धि किस काल में थी और कौन यहाँ के निवासी थे, इस विषय पर समय समय पर अनेक विद्वान लिखते रहे हैं। वास्तव में सारी समस्या की सुलक्षावट सिंधु-लिपि के पढ़े जाने पर अवलंबित है। कित्पय विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयत्न किया भी है, किंतु वे अपने प्रयत्न में असफल से रहे हैं। वास्तव में मोहें जो दड़ेा की यह सभ्यता सिंधु प्रांत तक ही सीमित न थी। सर जॉन मार्शल के मतानुसार इस सभ्यता का प्रभाव गंगा, यमुना, नर्भदा तथा ताप्ती की घाटी तक पहुँचा था। हड़प्पा तथा चन्हूदड़ो की खुदाइयों से आत होता है कि पंजाब में

इस सभ्यता का दृढ़ प्रभाव था। उत्तर पूर्व में इस सभ्यता के अवशेष रूपड़ तक मिले हैं \*। डेराजाट, बन्नू तथा मोब की ओर भी यह सभ्यता फैली थी। इधर गंगा की घाटी (बक्सर) में भी प्रस्तर-ताम्रयुग की वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। श्री माधवस्वरूप वत्स ने काठियावाड़ की लिब्डी स्टेट में भी सिंधु आदर्श की अनेक वस्तुएँ प्राप्त की थीं ।

पश्चिम में नाल (कलात स्टेट) तथा बल्चिस्तान के पूर्वी भाग में भी सिंधु सभ्यता का प्रभाव फैला था। उस समय बल्चिस्तान श्रधिक सभ्य नहीं था श्रीर इसलिये वह श्रीर सुसंस्कृत देशों की सभ्यताश्रों से ज्ञान तथा प्रकाश पाता था। पश्चिमी बल्चिस्तान, फारस से प्रेरणा लेता था।

मोहें जो दड़ो में इमारतों की सात तहें निकली हैं। इन इमारतों की दीवारें, केवल सबसे ऊपर वाली को छोड़कर, प्रायः एक ही ढंग की हैं। बर्तन, मुद्राएँ आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं दीख पड़ता। इस कारण यह कहा जा सकता है कि मोहें जो दड़ो में बाढ़ के आतंक जल्दी जल्दी होते रहे। यदि बाढ़ के बीच का समय अधिक होता तो इन वस्तुओं में भी कालानुसार परिवर्त्तन हो जाते। सर जॉन मार्शल मोहें जो दड़ो नगर की आयु कुल ५०० वर्ष मानते हैं। यह अस्वा-

<sup>\*</sup> ऐ० वि० इं० आ० १६३५, ए० १।

<sup>†</sup> श्रा० स॰ रि॰ १९२६-३०, पृ० १३२।

भाविक नहीं जान पड़ता जब कि हम देखते हैं कि तत्त्रशिला के कई नगर ३०० वर्ष के श्रंदर ऊपर उठे श्रौर गिरे। मि० मैके ने मोहें जो दड़ो नगर के काल का पहले निम्नलिखित भागों में बाँटा था:—

१—प्रारंभिक युग ( ई० पू० ३२५० )

२—मध्य "( " ३०००)

३—त्र्यंतिम "( " २७५०)

डा० फ्रैंकफोर्ट को जो मुद्राएँ टेल आउमर में मिली हैं वे सिंधु सभ्यता की समकालीन हैं। टेल आउमर में प्राप्त एक मुद्रा ते। निस्संदेह भारतीय है। इसमें श्रंकित पशु, हाथी, घोड़ा, घड़ियाल, मछली, नीलगाय, आदि आदि पशु सुमेर तथा अक्केडियन मुद्राओं में कभी चित्रित नहीं किए गए। यह भारतीय आदर्श की मुद्रा जिस तह पर पाई गई है, उस तह की अन्य वस्तुएँ अकड़ राज्य (ई० पू० २५००) के लगभग की है। इस नई प्राप्ति के आधार पर मि० मैके अब कहते हैं कि मोहें जो दड़ो का श्रंतिम युग ई० पू० २५०० के लगभग था\*। फिर सर लियो-नार्ड बुङ्लो को उर की सबसे नीची सतह पर सिंधु लिपि की एक मुद्रा प्राप्त हुई। किश की अनेक कब्रों में भारतीय आदर्श की कार्निलियन गुरियाँ मिली हैं। उर की नीची सतह की आयु ई० पू० २७५० मानी गई है। इसके अतिरिक्त मेहें जो

<sup>\*</sup> मैके -- प० य० मा ०, पृ० ७।

दड़ों में नीले मुलायम पत्थर का दुकड़ा प्राप्त हुआ है। इस पर चटाई के रेशों के सदृश जो अलंकरण है वह टेल आज्मर, सूसा तथा किश में प्राप्त बर्चानों पर भी मिलता है। इसमें संदेह नहीं कि मोहें जो दड़ों में यह पत्थर का दुकड़ा बाहर से आया है। टेल आज्मर के बर्चनों की आयु ई० पू० २८०० से ई० पू० २५०० और किश की ई० पू० २८०० के लगभग की हैं। सूसा के बर्चनों की आयु विवादमस्त है। किंतु संभवतः ये भी ई० पू० २७०० के निकट के होंगे। यदि इसी सन् के। हम मोहें जो दड़ों का प्रारंभिक युग माने तो फिर मोहें जो दड़ों नगर की आयु कुल ३०० वर्ष ही ठहरती है।

सर जॉन मार्शल ने श्रपनी बृहत् पुस्तक में श्रार्थ्य तथा मोहें जो दड़ो निवासियों की संस्कृति तथा सभ्यता में डिचत भिन्नता दिखलाई है। हमें तो सर मार्शल की धारणा कि श्रार्य भारत में ई० पू० १५०० में श्राए, सारहीन मालूम होती है। उनसे पहले के कितपय श्रेष्ठ विद्वान् श्रार्थों के श्रागमन-काल की कभी इतने निकट नहीं लाए। श्री लोकमान्य तिलक ने वेदयुग का प्रारंभ ई० पू० ६००० से माना था। डा० विंटरनिट्ज का मत है कि वेद का प्रारंभ ई० पू० २००० वर्ष या ई० पू० २५०० वर्ष के लगभग हुश्रा श्रीर इसकी समाप्ति ई० पू० ७५० या ५०० के लगभग हुई । डा० बूहलर के मतानुसार वेद

<sup>\*</sup> विंटरनिट्ज-ए हिस्ट्री श्रॉब इंडियन लिटरेचर, जिल्द १, पृ०

का युग ई० पू० २००० वर्ष के पहले प्रारंभ हो गया था\*। **धन्य** विद्वाने की धारणाद्यों पर भी विचार कर यह कहा जा सकता है कि वेद के युग का प्रारंभ भारत में ई० पू० २५०० के लगभग हो गया था<sup>†</sup>।

यदि यही समय हम आर्थीं के भारत-आगमन का मान लें तो आर्थीं ने मेहें जो दड़ो सभ्यता का पूर्ण यश और ऐश्वर्य में देखा होगा। हड़प्पा तो शायद मेहें जो दड़ो के नष्ट होने के कई सी वर्ष बाद तक भी रहा होगा। इस बात की पृष्टि हड़प्पा के एक शव-ध्यान से होती है। इस शव-स्थान का श्री वत्स मोहें जो दड़ो की सभ्यता के बाद का बतलाते हैं। इस शव-स्थान के शव-स्थान पर प्राप्त मिट्टी के बर्तन बड़ी असावधानी से बनाए गए हैं। उस समय सिंधु सभ्यता अवनित की और चली जा रही थी और लोग सस्ते से सस्ते बर्तन बनाना चाहते थे। यह शव-स्थान भी विचित्र है और इसमें प्राप्त खेापड़ियाँ भी बाहरी जाति के लोगों की हैं‡।

सर जॉन मार्शल कहते हैं कि मोहें जो दड़ा सभ्यता आर्य सभ्यता से भिन्न थी। वे कहते हैं कि "आर्य लोगों के। शहरों का ज्ञान न था। वे खेतिहर लोग थे। वे शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे,

<sup>\*</sup> इंडियन ऐंटिक्वेरी, १८९४, पृ० २४५।

<sup>ं</sup> इं हि क्वी , मार्च १६३२, पृ १५२।

<sup>🛨</sup> वत्स - य॰ ह॰, पृ॰ ₹३४-३५ ।

उन्हें मछली से घृणा थी तथा वे गाय के उपासक थे।"
एक लेख में डा० नरेंद्रनाथ लॉ ने मार्शल की धारणा का खंडन
किया हैं \*। डा० लॉ कहते हैं कि मार्शल का कहना कि वैदिक
आयों का शहरों का ज्ञान न था, युक्ति-संगत नहीं जान पड़ता।
वैदिक आर्य सचमुच नगरों से परिचित थे। ऋग्वेद में
विर्णित 'पुर' नगर को ही सूचित करते हैं। डा० कीथ का
कहना कि 'पुर' का अर्थ मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थरों का किला
है, उचित नहीं है। ऋग्वेद में किले के लिये 'दुर्ग' शब्द का प्रयोग
हुआ हैं। एक स्थल पर ते। दुर्ग तथा पुर शब्द साथ साथ
प्रयुक्त हुए हैं ‡। अन्य बातों में डा० लॉ की धारणाएँ हमें मान्य
नहीं हैं। वास्तव में 'मान लेने' से ही इतिहास में किसी घटना
की सत्यता प्रमाणित नहीं होती।

सर जॉन मार्शल की यह धारणा स्पष्ट नहीं है कि मातृदेवी वैदिक युग में गौण रूप में थी। ऋग्वेद में ऋदिति, पृथ्वी आदि ऋादि शब्द मातृदेवी को ही सूचित करते हैं। मोहें जो दड़ो में मातृदेवी के अनेक खिलौने प्राप्त हुए हैं किंतु उनसे मातृदेवी का देवताओं के बीच प्रधान स्थान किसी भाँति सिद्ध नहीं होता। हाँ, यह मानने के लिये हम तैयार हैं कि मेहें जो दड़ो में मातृदेवी की पूजा का ऋधिक प्रचलन था।

<sup>\*</sup> इंo हिo क्वाo, मार्च १६३२, पृ० १२१-१६४।

<sup>†</sup> ऋग्वेद, ५, ३४, ७।

<sup>🙏</sup> श्रा० स॰ मे॰, नं० ३१, पृ॰ ४।

इस विवाद को एक श्रोर रखकर यह कहा जा सकता है कि मोहें जो दड़ो की सभ्यता वास्तव में श्रानार्थ सभ्यता थी। गाय श्रार्थ लोगों की संपत्ति थी, किंतु सिंधु प्रांत की किसी भी मुद्रा पर इसका चित्रण नहीं है। उसी प्रकार घे।ड़े का भी सिंधु प्रांत में श्रामाव है जिसने कि श्रश्वमेध यज्ञ के कारण इतनी ख्याति प्राप्त की थी। यदि इस पशु की कुछ हिंदुयाँ प्राप्त भी हुई हैं तो वे बहुत ही कम हैं। फिर श्रार्थ लोग खेतिहर थे किंतु मोहें जो दड़ो निवासी ज्यापारी थे।

ऋग्वेद के मंत्रों से उस काल की राजनैतिक परिस्थिति पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। हम केवल इसमें १० राजाओं के साथ सुदास के युद्ध का वर्णन पाते हैं। यह युद्ध बाद को ब्रह्मावर्त में रहनेवाले भारत तथा उत्तर पश्चिम भाग से आनेवाले लोगों के बीच हुआ था। सुदास भारत लोगों का ही राजा था। इसी लड़ाई के संबंध में कुछ जातियों के नाम भी आए हैं। सुदास ने परुष्णी (रावी) के तट पर १० राजाओं की सम्मिलित सेना की हराया था—

दश राजानः समिता श्रयज्यवः सुदासमिद्रा बहरणन युयुधः

( 狠。 ७, ངང )

ऋग्वेद में श्रमुर जाति का भी यत्र तत्र वर्णन है। प्राग् द्रविड़ काल की श्रमुर नामक जाति श्रभी तक राँची के जंगलों में पाई जाती है। मुंडा परंपराश्रों में भी श्रमुर नाम वर्चमान है। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि कालांतर में ये लोग भारत के पूर्वी प्रांतों में बस गए थे, किंतु इनका केंद्र सिंधु नदी के मुहाने पर ही रहा।

ऋग्वेद में दास या दस्यु तथा आयों के बीच युद्ध का उल्लेख हैं। दास या दस्यु कहीं पर तो आकाशी जीव तथा कहीं पर साधारण मनुष्य माने गए हैं। आयों तथा दस्यु लोगों के बीच इसिलये युद्ध होता था कि दस्यु आयों के देवी-देवताओं के कोई महत्त्व नहीं देते थे और न उनकी अन्य पूजा-संबंधी प्रणालियों के। ही मानते थे। ये कृष्ण वर्ण के लोग थे। आयों ने इन पर विजय प्राप्त की थी#।

श्री दत्त के श्रानुसार दस्यु लोग द्रविड़ वर्ग के थे; क्योंकि द्रविड़ लोगों का रंग काला था तथा नाक चिपटी थी। द्रविड़ लोग किसी समय पंजाब में रहते रहे होंगे। इसका प्रमाण बलू-चिस्तान की ब्राहुई जाति से भी मिलता है ।

इसी प्रकार पाणि लोग भी आर्थों से युद्ध करते थे। यास्काचार्य के अनुसार पाणि लोग व्यापारी थे!। ये लोग भी ब्राह्मणों का दान-दिच्चणा नहीं देते थे और न वैदिक हवनों तथा यज्ञों की महत्ता को ही स्वीकार करते थे।

<sup>\*</sup> कै० हि० इ°०, जिल्द १, पृ० ८४-८५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> दत्त — दि श्रार्यनाईजेशन श्रॉव इंडिया, पृ॰ ७७ ।

<sup>🗓</sup> यास्काचार्य-निरुक्त, ६, २७।

श्री रामप्रसाद चंदा के मतानुसार श्रार्थों ने पाणि लोगों पर धावा किया था। ये पाणि लोग ही सिंधु प्रांत के मूल निवासी थे। मेाहें जो दड़ो तथा सिंधु सभ्यता एक ज्यापारी सभ्यता थी। श्रार्थों के द्वारा ही यह सभ्यता नष्ट हुई थी ।

समय समय पर हम देखेंगे कि सुमेर तथा भारतवासियों में ध्रमेक समानताएँ थीं। वृत्ती महोदय के मतानुसार सिंधु तथा सुमेर सभ्यताएँ एक ही मूल से निकली हैं। यह मूल संभवतः फरात तथा सिंधु नदी के बीच में कहीं पर थां। डा० हॉल की धारणा है कि सुमेर तथा द्रविड़ जातियाँ एक ही थीं। उनका कहना है कि सुमेर-निवासी भारत ही से बाहर गए थे। इसके प्रमाण वे बल्चिस्तान के 'ब्राहुई' लोगों से देते हैं। डा० हॉल यह भी कहते हैं कि बाहर फैलने में ये लोग इलम आदि आदि स्थानों में मुद्राएँ छोड़ते गए!। सुमेर लोग ध्रवश्य व्यापारी थे। खाफेजी के किले तथा असूर के ईश्तरमंदिर में सुमेर आदर्श की सैकड़ों वस्तुएँ मिली हैं। यहाँ पर शायद सुमेर लोगों का एक उपनिवेश था। सिंधु प्रांत तथा सुमेर के निवासियों की कितिपय बातों में समानता देखकर ते।

<sup>\*</sup> ग्रा० स० मे०, नं० ३१, पृ० ५।

<sup>†</sup> वूली—दि सुमेरियन्स, ए० ६।

<sup>🙏</sup> हौल — ऐंशेंट हिस्ट्री ऋॉव दि नियर ईस्ट, पृ॰ १७३-७४।

हम मि॰ चाईल्ड के साथ स्वीकार करते हैं कि सिंधु-प्रांत तथा सुमेरु लोगों का श्रवश्य जातिगत संबंध था\*।

श्रव हम नरवंश विद्या के श्राधार पर यहाँ के निवासियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रव तक मेहें जो दड़ों श्रीर हड़प्पा में लगभग २४ खोपड़ियाँ मिली हैं। इनमें चार जाति के लोग हैं:—

- (१) काकेशिया या आस्ट्रिया निवासी।
- (२) भूमध्यसागर तटवर्ती निवासी।
- (३) मंगोलिया या श्रारमीनिया निवासी ।
- (४) श्राल्पस जाति के लोग।

डा० वी० एस० गुह इनके विषय में लिखते हैं—"प्रस्तर ताम्र युग में सिंधु नदी की घाटी में छोटे कद, लंबे सिर, पतली तथा ऊँची नाक और लंबे चेहरे के लोग रहते थे, किंतु ये बलवान नहीं थे। इसके अतिरिक्त लंबे चेहरेवाली एक और जाति थी। इस जाति के लोग कद में अधिक लंबे थे।..... तीसरी जाति के लोगों के सिर चौड़े होते थे। उनकी नाक पैनी होती थी। इनके सिर का पृष्ठभाग कभी गोल और कभी चिपटा रहता था। ये तीनों जातियाँ अल उवेद तथा किश में भी रहती थीं। इससे जान पड़ता है कि प्रस्तर ताम्र युग

<sup>\*</sup> चाईल्ड-दि मेास्ट ऐंशेंट ईस्ट, पृ० २११।

में मेसे।पोटेमिया ( प्रीसारगोनिद युग ) तथा सिंधु प्रांत का जातिगत संबंध था\*...''।

सिंधु प्रांत में बाहर से आने के अनेक रास्ते थे। यहाँ पर श्रवश्य बाहरी जातियाँ श्राकर बसी होंगी। हडपा में ते। अवश्य ही कुछ जातियाँ बाहर से आकर बसी थीं। मोहें जो दुडो की श्रायु सर जान मार्शल ५०० वर्ष तथा मि० मैके ३०० वर्ष मानते हैं। किंतु यह सभ्यता हमारे सम्मुख परिपक्व ह्मप में आती है। इसका जन्म तो न जाने किस युग में हा गया था। सर जॉन मार्शल की धारणा है कि मेाहें जो दड़ो में कोई विशेष जाति नहीं रहती थी। भिन्न भिन्न जातियों के लोगों ने बाहर से यहाँ आकर अपनी-अपनी रीति तथा रस्में का प्रचार किया होगा<sup>†</sup>। अनेक मिश्रित तत्त्वों के समन्वय से फिर यह सभ्यता बनी होगी। संभवतः आर्थों से पहले ही यहाँ भारतीय सुमेर, द्रविड्, प्रागुद्रविड् तथा मंगोलियन संस्कृतियों ने एक सार्वजनिक सभ्यता का निर्माण किया था!! किंत बाहरी तत्त्वों के होते हुए भी सिंधु सभ्यता का विशिष्ट

<sup>\*</sup> ऐन त्राउटलाइन त्राव फील्ड साईनसेज इन इंडिया, पृ० १२७।

<sup>†</sup> मार्शल-मा॰ इं० सि॰, पृ॰ १०६।

<sup>‡</sup> रंगाचार्य — हिस्ट्री ऋॉव दि प्री-मुसलमान हंडिया, जिल्दं १, १०१६३।

व्यक्तित्व था। संभवतः बाइर से ऋाई हुई जातियो ने शताब्दियों तक, मिंधु-गांत में निवास करने के पश्चान् भारतीय तक्तों के। मिलाकर एक उच्च संस्कृति की सृष्टि की थी। कराची, कलकत्ता तथा बंबई की तरह में।हें जो दड़ो भी एक व्यापारिक केंद्र था। पश्चिमी तट तथा दिल्लाण भारत के साथ संबंध होने के कारण यहाँ की सभ्यता में "आस्ट्रिया एशिया" तक्त्व ऋाया। मंगोलियन लेग शायद उत्तर-पूर्व से तथा चौड़े माथेवाली जाति मध्य एशिया की पहाड़ियों से सिंधु-प्रांत में आई रही होगी\*।

<sup>\*</sup> दीन्ति -- प्रो॰ सि॰ इं० वे॰, पृ॰ ३६।

## तृतीय श्रध्याय

## (१) रीति रस्म तथा जीवन

सिंधु प्रांत में किसी समय श्रच्छी वर्षा होती थी। किसी नगर का सुखी जीवन बहुत कुछ प्राकृतिक सुविधाओं पर ही निर्भर रहता है। लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकताएँ हैं उर्वरा भूमि तथा जल। मोहें जो दड़ो की खुदाई में गेहूँ तथा जौ मिले हैं। इस गेहूँ तथा जो के दाने खूब बड़े बड़े होते थे। गेहूँ ता उसी जाति के थे जैसे आज-कल भी पंजाब में उगाए जाते हैं किंतु उस तत्त्व और आकार का जौ पंजाब में आजकल नहीं दीख पड़ता। चावल का भी प्रयोग होता रहा होगा। श्रीर यह उसी आकार का रहा होगा जिस आकार के चावल आजकल भी लरकना जिले में उगाए जाते हैं। हड्प्पा के लोग फलियाँ, खजूर, तिल तथा तरबूज से भी परचित थे। खजूर के बीज हड़प्पा में नहीं मिले हैं किंतु इन बीजों का चित्रण यहाँ के मिट्टी के बर्तनों पर दीख पड़ता है। लंबे नींबू की श्राकृति का एक भूमका मिला है जिससे अनुमान किया जाता है कि वहाँ के निवासी लंबे नींवू को भी जानते थे \*। इसी प्रकार भिन्न

<sup>\*</sup> वत्स-य० ह० पृ० ४६८ ।

भिन्न रंगों से सुसज्जित एक मिट्टी के वर्तन पर नारियल तथा श्रनार जैसा चित्रण है।

पशुर्ओं के दूध श्रीर घी से लोग परिचित थे। हरी तरकारी श्रीर शाक भाजी का भी लोगों को शौक था। सुंदर मिठाई या रोटी बनाने के ढाँचे खुदाई में मिले हैं। अनाज कूटने के लिये श्रोखितयाँ तथा गेहूँ श्रादि पीसने की पट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। श्रनाज रखने के लिये गुदामघरों में बड़े बड़े घड़े रक्खे जाते थे। ये घड़े खंडित श्रवस्था में पाए गए हैं। जिन घड़ों की ऊँचाई चौड़ाई से कम थी उनके मुँह चौड़े होते तथा जो घडे लंबे होते उनका मुँह कम चौड़ा होता था। इन घड़ों का तला समतल नहीं होता था, श्रौर ये किसी श्राधार पर टिकाए जाते थे। श्राधार लकडी या पत्थर के बनते रहे होंगे। कुछ छोटे घड़ों के गलों पर छिद्र से हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन छिद्रों में रस्सी डालकर ये लटकाए जाते रहे होंगे या इनके ऊपर ढकने बाँधे जाते रहे होंगे। अपनेक घड़ों पर संदर फिसलनेवाली पालिश है। इस फिसलनेवाली पालिश पर शायद चूंहे नहीं चढ़ सकते थे। गरीब लोग साधारए लिपे हुए गड्**टों** में ही श्वनाज रखते थे\*। कुछ खोपड़ियों के दाँत घिसे तथा दूटे मालूम होते हैं। संभवत: पिसाई करते समय श्राटे में पत्थर के कण श्रादि मिल

<sup>#</sup> मैके — इं० सि० पृ० १५६।

जाते थे। रे।टियाँ स्वाते समय ये कण दाँतों को हानि पहुँचाते रहे होंगे \*।

गाय, शुकर, घड़ियाल, कछुवे, पंडूक, भेड़ श्रौर मछली का मांस मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा निवासियों के भोजन का मुख्य श्रंग था। घोंघे के श्रंदर के भाग को भी लोग खाते थे। उनके लिये ताजी तथा सूखी मछली उपलब्ध थी। ताजी मछली तो सीधे सिंधु नदी से तथा सूखी मछली समुद्र से श्राती रही होगी। मांस काटने के लिये चकमक पत्थर के श्रौजार बनाए गए थे।

ऋग्वेद-काल से लेकर आज तक भारत में पशु-मास भोजन का किसी न किसी रूप में अंग रहा है। वैदिक युग के हवनों में तो देवी देवताओं को अनेक प्रकार का मास भेंट किया जाता था। महाकाव्य काल में भी लोग मांस भन्नण करते थे। महाभारत में एक स्थान पर एक मांसविक्रेता लोगों से कहता है कि वह केवल मांस को बेचता है, पशुओं की हत्या और लोग करते हैं। किंतु विशद मांस के भोजन का श्रंत बौद्ध धर्म स्थापन के साथ ही हो गया था। उधर गांता के प्रसिद्ध श्लोक 'श्रिहंसा परमा धर्मः' का भी जनता पर प्रभाव पड़ा। गुप्त काल में फाहियान लिखता है कि जनसमाज में कोई हिंसा नहीं करता

<sup>\*</sup> मैके-फ य० मो० पृ० ४९।

<sup>†</sup> महाभारत, ३, २०७, १० फु॰।

था। केवल चौडाल ही शिकार खेलते तथा मांस विक्रय करते थे \*। सिंधु प्रांत में मनच्छर सरोवर के निकट एक वर्ग के ऐसे लोग रहते थे, जिनका भोजन केवल सरोवर के पशु-पत्ती थे। इस सरोवर के निकट उपजाऊ भूमि नहीं है। इस कारण इधर बसे लोग प्रधानतया मांमाहारी ही थे। यहाँ पर लोगों की बस्ती सिंधु-सभ्यता के श्रांतिम भाग में रही होगी ।

नागरिक जीवन की उच्च सीढ़ी पर पहुँचकर यह स्वाभाविक था कि वहाँ के लोग दावत द्यादि का समय समय पर
प्रबंध करते। इस नगर में दावतों के कई उपयुक्त अवसर
आया करते रहे होंगे। त्योहार तथा विवाहादि के अवसरों पर
हितैषी, मित्र और संबंधी आमंत्रित किए जाते रहे होंगे। मोहें जो
दड़ो तथा हड़प्पा में प्याले, थाली, चम्मच आदि बड़ी संख्या में
मिले हैं। मिट्टी के आधार पर स्थित तश्तरियाँ भी मिली हैं। इन
तश्तरियों पर दावतों में फल रखे जाते होंगे। घोंधे के बड़े बड़े
आकार के चम्मच भी मिले हैं। ये चम्मच हवने।
या दावतों में दाल वगैरह देने के काम आते थे। कुछ प्याले
रखने की बड़ी तश्तरियाँ भी खुदाई में मिली हैं। इनके कई
भाग किए गए हैं। मि० मैंक का अनुमान है कि इनमें नाना
प्रकार की दाल रक्खी जाती थीं। भारत में आजकल भी ऐसी

<sup>🐡</sup> फाहियान-यात्रा-वृत्तांत, पृ० ३१।

<sup>†</sup> श्रा० स० मे०, नं० ४८, पृ० ६५।

थालियाँ होती हैं जिन पर शाक, भाजी तथा दाल के लिये कटोरियाँ जुड़ी होती हैं। कुछ छोटे वर्तुलाकार, छिद्रवाले बर्तनों से माल्म होता है कि वे हाथ घुलाने के बर्तन थे। घोंघे की तश्तरियाँ मिट्टी की तश्तरियों से कहीं श्रधिक हैं। ताँबे और पीतल के बर्तनों का प्रयोग भी होता था। गरीब लोग भूमि पर बैठकर और धनी लोग चौकियों पर बैठकर भोजन करते रहे होंगे।

पशु-पंजरों से ज्ञात होता है कि वहाँ के लोग पशु-पालन के भी शौकीन थे। सिंधु प्रांत में बहुत पहले से पशुत्रों के। पाला जाता था। कहा जाता है कि इस प्रांत से बाहरी देशों तक के। पशु भेजे जाते थे। कूबड़दार बैल की उत्पत्ति तो निस्संदेह सिंधु प्रांत में हुई है श्रीर यहीं से इस नस्ल के बैल भारत के श्रन्य भागों में भी गए थें । श्रव तक बैल, भैं स, भेड़, हाथी, कुत्ता तथा ऊँट के पंजर मोहें जो दड़ों में मिले हैं। जंगली पशुत्रों में काली बिल्ली, हिरन, नील गाय, बंदर, भालू तथा खरगोश की हिंदुयाँ मुख्य हैं। कुत्ते का चित्रण तो हम मुद्राश्रों पर प्राय: देखते हैं। कुछ ई टों पर भी कुत्ते के पंजों के चिह्न हैं। श्राज दिन भी कुत्ता मनुष्य का परम भक्त श्रौर संगी माना जाता है। हिंदुयों से ज्ञात हुआ है कि सिंधु प्रांत में

<sup>\*</sup> इस विषय पर डा॰ वेग्गीप्रसाद का लेख जो कलकत्ता रिच्यू जनवरी १९३५ के ख्रंक में प्रकाशित है, विशेष पठनीय है।

दो जाति के कुत्ते थे। एक ता उसी जाति का था जिस जाति के साधारण कुत्ते आजकल भी गावों में पाए जाते हैं। दसरी जाति का कुत्ता बुलडॉग वर्ग का था। इस कुत्ते का रंग भूरा होता था। मिट्टी के एक खिलौने से पता लगता है कि कुत्ते शिकार खेलने में भी काम त्राते थे। हडप्पासे प्राप्त एक माडल कुत्ता अपने दाँतों से खरगोश के। पकड़े हुए है। सिकंदर जब भारत में आया था तो राजा सौभूति ने कुत्तों का एक सुंदर प्रदर्शन किया था। इसमें कई जाति के कुत्ते थे \*। घोडे की भी वही जाति थी जो अब तक पश्चिमी सीमा प्रांत में पाई जाती है। खेद है कि घोडे का प्रत्यच चित्रण किसी मुद्रा पर नहीं दीख पड़ता। मिट्टी में बना, घोड़े की तरह का एक खिलौना है!। इसके या तो कान थे ही नहीं या वे बहुत छोटे बनाए गए थे। मि० मैंके इसे ठीक घोड़े का नमूना नहीं मानते किंतु अन्य विद्वान् इसे घोड़ा ही मानते हैं। सर श्रौरियल स्टाईन को भी बलुचिस्तान में कुछ ऐसे खिलौने प्राप्त हुए थे। मद्रास म्युजियम में रक्खे कुछ खिलौनों से भी इनकी तुलना हो सकती है !। सिंध के बैल चत्तम जाति के होते थे। उनकी मांस-पेशियाँ कितनी दृढ़ तथा

<sup>\*</sup> मेगस्थनीज फौगमेंट्स पृ॰ ६ 1

<sup>†</sup> श्रा० स॰ रि० १६२८-२६, पृ० ७४।

<sup>्</sup>रै फुट-कैटलॉंग श्रॉव दि प्रीहिस्टौरिक एटिक्विटीज इन दि मद्रास म्युजियम, पृ० ४८-४९।

शरीर कितना सुडौल होता था यह मुद्राश्चों में चित्रित बैलों से झात होता है। श्रभी तक सिंध में बहुत श्रच्छी नस्ल के बैल मिलते हैं। इन शानदार बैलों की नस्लों की रक्षा तथा पालन की कैसी सुंदर व्यवस्था सिधु प्रांत में थी, इसका श्रनुमान पशुश्चों के सुंदर ढाँचों से किया जा सकता है।

कताई बुनाई के काम के दमकड़े गरीब तथा श्रमीर दोनों के घरों में मिले हैं। इनमें कुछ तो फियांस (नफीस मिट्टी) के तथा कुछ साधारण मिट्टी के बने हैं। इन दमकड़ों में दो या तीन तक छिद्र हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मोहें जो दड़ो में कताई जुनाई का श्रच्छा प्रचार था। एक बड़ी महत्त्वपूर्ण वस्तु जो मोहें जो दड़ो में प्राप्त हुई है वह सूत के कपड़े का एक दुकड़ा है। सन् १९२६ की खुदाई में रा० ब० (श्रब स्वर्गीय) श्री द्याराम साहनी को सूत के कपड़े में लिपटी एक कलसी मिली थी। इस कलसी के श्रंदर कई बहुमूल्य गहने थे। इस दुकड़े की परीचा बंबई की भारतीय सूत की प्रयोगशाला में हुई। मि० टनर ने इसकी जाँच की श्रौर प्रमाणित किया कि यह कपड़ा विशुद्ध भारतीय सूत का बना है। स्मरण रहे कि मोहें जो दड़ो की समकालीन सभ्यताएँ केवल अतसी (फ्लैक्स) से ही परिचित थीं। इसके बाद मि० मैके को भी सुत के कुछ धागे तथा कपड़े के दुकड़े प्राप्त हुए। ये कपड़े ताम्न की कुछ वस्तुत्रों पर लपेटे हुए थे। कदाचित इन वस्तुत्रों की रत्ता के लिये ही यह कपड़ा बाहर से लपेटा गया था। ये कपड़े भी शुद्ध भारतीय कपास से बने हैं। तीन बर्तनों पर चिपका कपड़ा तो छाल के रेशों से बना है। \* कुछ सूत के दुकड़ों पर मंजीठ का रंग भी चढ़ाया गया था।

खेद है कि हड़प्पा की खुदाइयों में कोई कपड़ा प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु वहाँ के निवासी अवश्य बुने कपड़ों का प्रयेग करते थे। बुने कपड़ों की छाप हड़प्पा के कुछ फियांस के बने बतेनों. के अंदर तथा मिट्टी की ईंटों पर दीख पड़तो हैं।

बैराट (जयपुर) की खुदाई में फिर रा० ब० साहनी ने एक. सूत का कपड़ा प्राप्त किया। इस कपड़े के ऋंदर कुछ सिक्के. रक्से थे। यह कपड़ा ईसा की पहली शताब्दी का है‡।

भारत में कपास की कताई-बुनाई का प्रारंभ कब से हुआ, इसका पता नहीं है। कताई-बुनाई के दमकड़ों का वर्णन तो ऋग्वेद काल से लेकर सूत्रकालीन साहित्य तक मिलता है। ऋग्वेद में विणित शब्द 'वाय' सूत कातने ही से संबंध रखता है। यह आत होता है कि उस काल में कियाँ भी सूत कातती थीं। अनेक स्थलों पर उनके लिये 'सिरी' तथा 'वायित्रि' शब्द प्रयुक्त हुए हैं §। किंतु ऋग्वेद में ऊन तथा रेशम ही का वर्णन है।

<sup>\*</sup> मैके -फ य॰ मो॰, पृऽ ५६१।

<sup>†</sup> वत्स—य• ह०, पृ० ४६६।

<sup>📘</sup> साहनी- यक्सकावेशन्स ऐट वैराट, पृ० २२ ।

ऋग्वेद १०, ७१, ६।
 शतपथ ब्राह्मण १३, १, २।

जन पहले तो बकरी के चर्म से निकाला जाता था, पर पीछे भेड़ की जन का व्यवहार होने लगा था। रेशम कई प्रकार का होता था—यथा तारप्य और क्ष्म \*। कपास का सर्वप्रथम उल्लेख हम 'अश्वलायन गृह्य सूत्र' में पाते हैं। यूनान, रोम तथा यहूदी लोग कपास को उसके संस्कृत नाम 'कार्पास' से ही जानते थे। इसमें संदेह नहीं कि कपास की सर्वप्रथम उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थीं।

मोहें जो दड़े। में पहनने का कोई वस्त्र नहीं मिला है। दो चार खंडित मृर्तियों तथा खिलौनों के वेशों से ही हम यहाँ की वेश-भूषा के विषय में थोड़ा बहुत जान सके हैं। कुछ स्त्रियों की मृर्तियों पर पंखे की तरह का विचित्र शिरोवस्त्र दीख पड़ता है। यह शिरोवस्त्र पीछे से शायद किसी नारे द्वारा बाँघा जाता था। इस ढंग की शिरोभूषा संसार के अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलती। मोहें जो दड़ो 'तथा हड़प्पा में यह शिरोभूषा उन्हीं मृर्तियों तक सीमित है जिनको कि पुरातत्त्व पंडित मातृदेवी की मृर्त्तियाँ मानते हैं। कुछ मृर्त्तियों में सिर के दोनों और प्याले जैसी वस्तुएँ हैं (चित्र सं० ७)। शायद इन पर घी, मक्खन आदि रखकर जलाया जाता रहा होगा!। क्योंकि शिरो-

 <sup>\*</sup> त्रथवंवेद — १८, ५, ३१।
 मैत्रिय संहिता — ३, ६।

<sup>ां</sup> जयचंद्र विद्यालंकार—भारतभूमि व उसके निवासी, १०३१।

<sup>‡</sup> मैके-फ॰ य॰ मा॰, पृ॰ २६०।



चि० सं० ६

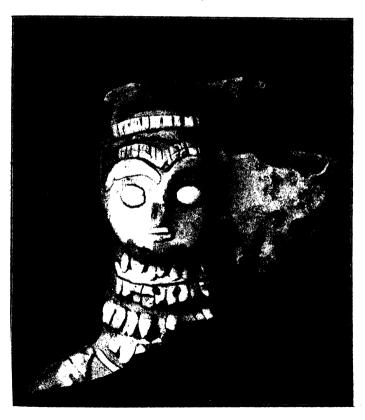

चि० सं० ७

वस्तों पर कुछ धुएँ की लपटों के चिह्न हैं। मातृदेवियों की मूर्तियाँ केवल एक पटका पहने हैं (चित्र सं० ४)। उनके शरीर के अन्य भाग नग्न हैं। केवल एक उदाहरण में शरीर पर संघाटी सी है। शायद संघाटियाँ शीत आदि से बचने के लिये पहनी जाती थीं।

पुरुष प्राय: शाल की तरह के कपड़े की शरीर पर लपेटते थे। यह शाल बाएँ कहने के ऊपर तथा दाएँ हाथ के नीचे होकर शरीर पर पड़ा रहता था। इसके नीचे भी कोई वस्न पहना जाता था या नहीं, इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिल सका है। संभवत: यह शाल किसी पिन से शरीर पर बाँधा जाता था। मेसोपोटेमिया की कई कन्नों में श्रक्थिपंजरों की बाँहों के निकट पिने प्राप्त हुई थीं। वूली महोदय का कहना है कि उस काल में शरीर का बाहरी वस्त्र सिला नहीं होता था। शरीर पर लपेटकर यह कपड़ा पिन से बाँध दिया जाता थाः । उर में भी जा ऐसी पिनें मिली हैं, वे भी क़चली हुई खोपडियों के निकट पड़ी थीं । मि० मैके कहते हैं कि ये पिने वास्तव में सिरों पर लगाने की हैं। किश की खुदाइयों से ता यह प्रमाणित हो ही गया है कि ऐसी पिने केवल सिर पर लगाई जाती थीं ! यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना भी आव-

<sup>\*</sup> वृत्ती—'डिगिंग श्रॉव दि पास्ट' पृ॰ १०४-५।

<sup>†</sup> वूली-रॉयल सिमेट्री, पृ० २३९।

<sup>‡</sup> ऐंटिक्वेरीज जर्नल, जनवरी १६२९, पृ० २९।

श्यक है कि गढ़वाल प्रदेश में आभी तक एक दो पट्टियों में लोग सिले कपड़े नहीं पहनते। वे बाहर से भाँग के रेशों से बनी चहरें (त्यूँ-खे) तथा पतले ऊनी कंबलों को पहनकर फिर उन्हें पिनों से बाँध देते हैं।

ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि सिंधु प्रांत निवासी रेंगाए हुए कपड़ों का भी पहनते थे। यहाँ के कुछ फर्शों पर ऐसे मिट्टी के बरतन जड़े थे, जिनमें शायद रंग भरा जाता था। इनमें ही रगने के लिये कपड़े डुवोए जाते रहे होंगे। इन बरतनों के मुँह के चारों श्रोर इंटें लगी थीं \*।

एक मृष्मूर्त्त में एक स्त्री कंबल की तरह किसी कपड़े से शरीर के। लपेटे हैं। कदाचित् इस प्रकार का के।ई वस्त्र शीतकाल में स्रोढ़ा जाता रहा हो।

गरीब श्रीर धनी व्यक्तियों की वेश-भूषा में बड़ा श्रंतर रहा होगा। गरीब लोग ते। साधारण कपड़े पहनते तथा धनी लोग कला-पूणे या शिल्प-सुसज्जित कपड़े पहनते थे। मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा निवासियों को नाना भाँति के केश कलापों से प्रीति थी। बाल प्रायः पीछे की श्रोर ले जाकर जूड़े या चोटी में गूँथे जाते थे। कुछ मूर्तियों में बाल कटे से मालूम देते हैं। शायद उस समय भी 'बाच्ड' ढंग के बाल रखने की प्रथा थी। एक दो उदाहरणों में बाल बिना गूँथे या बिना बाँधे पीछे की

<sup>\*</sup> मार्शल- मा॰ इं॰ सि॰, पृ॰ १९७।

स्रोर छोड़ दिए गए हैं। बालों को बाँघने के लिये नारों का प्रयोग होता था। ये नारे प्रायः बुने रहते होंगे क्योंकि कुछ नारों में गाँठें दीखती हैं। सोने के बने नारे भी प्रचलित थे। इनका प्रयोग संपन्न घरानों के लोग ही कर सकते रहे होंगे। साधारणतया सोने के नारे १६ इंच लंबे स्रोर ई इंच चौड़े हैं। सिर पर शायद टोपी स्रादि भी लगाई जाती थी।

केश-रचना की यह सुंदर परंपरा अजता, इलौरा, बाघ तथा त्रावणकोर के भित्तिचित्रों में भी पाई जाती है। किंतु समयानुसार नवीन और प्राचीन ढंगों में श्रंतर हो गया है। मोहें जो दड़ो केशकला प्राचीन काल की है, अजता और इलौरा की नवीन युग की। किंतु दोनों युगों की कलाएँ सौंदर्ध-प्रेम का परिचय देती हैं।

पुरुष छोटी छोटी दाढ़ियाँ रखते थे। श्रोंठ का ऊपरी भाग प्रायः साफ रहता था। ऐसी प्रथा श्रभी तक दाढ़ी रखनेवाले मुसलमानों में भी पाई जाती है। सुमेर के लोग भी श्रोंठ का ऊपरी भाग साफ रखते थे। एक मृति की दाढ़ी इतनी कसी है कि ऐसा मालूम होता है कि उस समय लोग दाढ़ियों पर मरहम या खिजाब लगाते थे। दूसरे उदाहरण में दाढ़ी की नोक ऊपर की श्रोर घुमा दी गई है। शायद ऐसी दाढ़ियाँ किसी देवता के संप्रदाय से संबंध रखती थीं \*। कुछ खिलौनों में सिर मुंडे हुए भी मालूम होते हैं।

<sup>\*</sup> मैके-फ॰ य॰ मो॰, पृ॰ २६४.

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में उस्तरों की शक्त के कई चौजार मिले हैं। सबसे प्रचलित उस्तरें वे हैं जो दोनों ख्रोर से काम दे सकते थे। बिल्कुल सीधे तथा सिरे पर गोला-कार नमूने के उस्तरें भी व्यवहृत होते थे। सिर मूड़ने के लिये भी शायद थे ही उस्तरें प्रयोग में लाए जाते थे।

मोहें जो दड़ो में कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। कुछ बड़े बड़े तार ऐसे मिले हैं जो शायद सूजे थे जिनसे बोरे या चमड़े की वस्तुएँ सिली जाती थीं। श्री दीचित ने तीन स्वर्ण की सुइयाँ भी प्राप्त की थीं। इनमें एक तो केवल सजावट के लिये थी। यह संभव है कि इन मूल्यवान सुइयों का प्रयोग धनाट्य घरों की युवतियाँ या राजकुमारियाँ ही करती रही हों। सैकड़ों वर्षों तक भूमि में पड़ी रहने के कारण इन पर बुरी तरह से जंग लग गई है और इस कारण इनके वास्तविक स्वरूप को जानना कठिन हो गया है।

ताँचे के बटन भी खुदाई में मिले हैं। इन बटनों का आकार बीच में गुंबद सा है। फियांस के बटन भी चलते थे।

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा निवासियों के कला-प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण उनके आभूषणों से ज्ञात होता है (चित्र सं० १२)। आज तक जितनी भी मृण्मृत्तियाँ प्राप्त हुई हैं वे सब आभूषणों से लदी हैं। स्त्रियों के अतिरिक्त बच्चे भी आभूषण पहिनते थे। पुरुष केवल एक मृण्मृत्ति में आभूषण पहिने हैं। नगर के निम्न वर्ग के लोग मिट्टी या घोंघे के आभूषण

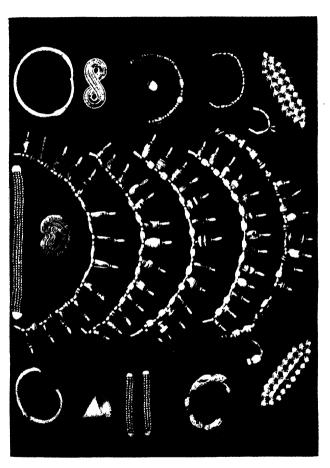



चि० सं० २६

पहिनते थे। धनी लोग सोने, हाथीदाँत तथा श्रन्य बहुमूल्य पत्थरों के बने गइने श्रपनाते थे। श्राभूषणों में गले का हार, सिरबंद, बाजुबंद, करधनी, पायजेब आदि मुख्य थे। शायद गले में हँसली भी पहिनी जाती थी। मालाओं के त्रांत में लगाने के लिये सोने तथा श्रन्य धातुत्रों की पट्टियाँ बनती थीं। इन पर दो से छ: तक छिद्र बने होते थे। इससे मालूम होता है कि मालाश्रों में कई लिड़ियाँ होती थीं। कमर में करधनी पहिनने का भी प्रचलन था। ये हारों ही की तरह होती थीं। इनमें श्रकीक श्रादि मूल्यवान् पत्थरों का प्रयोग हुआ है। श्रनेक हार चंदनहारों की तरह गले में पहिने जाते थे। कड़े प्रायः धातुत्रों के बने हाते थे। चाँदी श्रीर साने के कुछ कड़े श्रंदर से खाली हैं। इनके श्रंदर शायद लाख की तरह कोई पदार्थ भरा जाता रहा होगा। आज कल ही की तरह उस काल के लोग भी शृंगार से विशेष रुचि रखते थे। आभूषणों के। रखने के लिये शृंगारदान आदि भी रहे होंगे। इन आभूषणों की सुंदरता देखते ही बनती है। गुरियों के काटने श्रौर बेधने की श्रनुपम युक्ति तथा नाना भाँति के रंगों के मिलान की दृष्टि से पिरोए जाने के ढंग से सिंधु प्रांत-निवासियों के कलाप्रेम पर सुंदर प्रकाश पड़ता है (चि० सं० १०)। सबसे ऋच्छे श्राभूषण श्रभी तक चाँदी की कलसी (चि०स०२६) में श्री दीचित को मिले हैं। कंठहारों में सोने की प्रायः चिपटी गुड़िकाएँ व्यवहृत होती थीं। दो साधारण कर्णफूल तथा चाँदी-

ताम्र की कई श्रॅंगूठियाँ खुदाई में निकली हैं। कुछ श्रॅंगूठियाँ साधारण तारों को मोड़कर बनाई गई हैं तथा कुछ के लिये केवल चपटे तार प्रयुक्त हुए हैं। कानों के लटकनों का अभाव दीखता है। सर जान मार्शल की धारणा है कि किसी कारण से मृत्यु के बाद कानों से लटकन निकाल दिए जाते थे \*। निकट भविष्य की खुदाइयों में शायद लटकन फिर प्राप्त हो सकें। कानों के कुंडल कैसे थे इसका भी पता नहीं। एक प्रकार के कुंडल तो गुरियों में छिद्र करके बनाए जाते थे। यह भी संभव है कि कुंडल किसी गैरटिकाऊ पदार्थ के बनते थे, या कुंडल यहाँ के निवासियों को अरुचिकर प्रतीत होते थे। बिना पालिश का एक छल्ला मिला है, जिसे कुंडल माना जा सकता है। स्त्रियाँ शायद पायजेब, मेंबर श्रादि ढंग के गहनों को पैरों में पहिनती रहती होंगी। एक पीतल की मूर्ति में पैर के आभूषण हैं किंतु वे ठीक ठीक नहीं पहिचाने जाते। फियांस की नाक की कीलें तथा फूर्लियाँ भी संभवतः लोगों को ज्ञात रही हों। किंतु यह श्रनुमान विवादमस्त है; क्योंकि किसी भी मृएमूर्ति पर नाक का आभूषण नहीं दीख पड़ता है। कई विद्वाने की धारणा है कि नाक का विशेष आभूषण मुसलमानों के आगमन के साथ भारत में आया। इस धारणा में अवश्य सत्यता है. क्योंकि समस्त प्राचीन संस्कृत-साहित्य की छान-बीन करने पर

<sup>#</sup> मार्शल--मो० इं० सि॰, पृ० ५२८।

किसी स्थल पर भी नाक के आभूषण का वर्णन नहीं है। फिर साँची, भारूत, अमरावती तथा मथुरा की किसी भी मूर्ति में, जो कि विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसि ज्ञित है, नाक का आभूषण नहीं दीख पड़ता ।

श्चनेक मृष्मूर्तियों के हाथ-पैर खंडित हो गए हैं इस कारण हाथ तथा पैरों के श्वाभूषणों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं हो सका है। मेाहें जो दड़ो में संभवतः हाथ में पहिनने के श्रंतक प्रचित्तत नहीं थे। श्वभी तक श्रंतक केवल एक पत्थर की मूर्ति के हाथ पर दीख पड़ा है। किसी धार्मिक संकोच के कारण शायद श्रंतक किसी विशेष वर्ग के लोग ही पहिन सकते थे।

मिट्टी के बने श्रमेक बाजूबंद भी प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ तो बड़ी सावधानी के साथ पकाए गए हैं। कुछ बाजूबंदों में लिखा हुआ भी है। शायद ये बाजूबंद करामाती सममें जाते थे । त्रिकाण ढंग का शिरोभूषण, जिसे चौक कहते हैं सिंधु प्रांत में बहुत प्रचलित था। यह आभूषण हड़प्पा की कई आकृतियों में दीख पड़ता है। यह आभूषण फियांस, हाथी-दाँत या मिट्टी का बनता था।

<sup>\*</sup> अल्टेकर-पोर्जिशन श्रॉव वोमेन इन हिंदू सिविलाईज़ेशन पृ॰ ३६२-६३।

<sup>†</sup> मैके--फ॰ य॰ मा॰, पृ॰ ५३६।

बड़े हार श्रधिकतर पीतल या ताम्र के हैं। गरीब लोग मिट्टी ही के हार पहिनकर संतोष कर लेते थे। गुरियों का एक दशनीय कंठहार प्राप्त हुश्रा है। कुछ कंठहारों पर लिखा हुश्रा भी है। इन पर शायद निर्माणकर्त्ती या वस्तु-श्रधिकारी के नाम खुदे हैं।

एक विशेष बात, जो मोहं जो दड़ो तथा हड़पा में दीख पड़ती है, यह है कि यहाँ सोन की बनी (एक के अतिरिक्त) अँगूठी नहीं मिली है। आधकतर अँगूठियाँ ताम्न की हैं और इनकी बनावट बिल्कुल सुमेर जैसी हैं। अँगूठियाँ या तो गोल डंडियों या तार के हल्लों से बननी थीं। चाँदी की श्रॅंगूठियाँ मी बहुत कम थीं। चाँदी की तो सिंधु प्रांत में किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी, फिर भी आश्चर्य होता है कि इस प्रांत के लोगों ने चाँदी की श्रॅंगूठियाँ क्यों इतनी कम बनाईं। शायद इस धातु में श्रॅंगूठियों के बनाने का निषेध रहा हो।

कई मृग्मृत्तियों के गले में कॉलर के नमृते का कोई आमृष्ण है। एक मृत्ति से तो ज्ञात होता है कि यह कॉलर कई छल्लाओं से बना है। यह आमृष्ण गले पर कसके बँधा सा रहता है।

फियांस के कई छोटे छोटे बर्त्तन हड़प्पा व मोहें जो दड़ो में प्राप्त हुए हैं। इनमें पीने का पानी तो श्रिधिक मात्रा में नहीं श्रा सकता है इसिं श्रित्त श्रित्तमान किया जाता है कि इन पर श्रृंगार का कोई पदार्थ रक्खा जाता था। कुछ बर्तनों पर शायद छोटे छोटे गहने भी रखे जाते थे। श्राजकल भी स्त्रियाँ छोटे छोटे गहनों को सिंद्र या पिठाई के श्रंदर छोटी कलसियों के श्रंदर रखती हैं। श्राज वैज्ञानिक युग में हम क्रीम, वेसलीन, पाउडर श्रादि सौंदर्घ्य-वर्धक पदार्थी की भरमार देखते हैं। किंतु प्राचीन काल के लोगों में भी सौंदर्घ बढ़ाने की प्रवल इच्छा थी। हडप्पा में बोतल के सदृश एक पात्र मिला है। इसके श्रंदर काई काले रंग का पदार्थ था। शायद इसमें सुरमा या श्रन्य ऐसा ही कोई पदार्थ रखा था । नेत्रों पर लगाने के आँजनों को रखने के बर्तनों तथा सीकों से मालूम होता है कि स्त्रियाँ (श्रीर शायद पुरुष भी) श्रांखों में काजल लगाती थीं। कई बतेनों में लाल महीन मिट्टी, जो कि गेरू की तरह है, मिली है। घोंघे की डिब्बियों में यह पदार्थ रखा जाता था। यह पदार्थ सुमेर, किश, उर तथा नाल में भी प्रचलित था श्रौर निरसंदेह प्राचीन काल के पूर्वी देशों में रहने-वाले सभी लोग इसका प्रयोग करते थे। मेसोपोटेमिया में भी रानी शुब-श्रव की कन्न पर ऐसे पदार्थी से भरी कई डिब्बियाँ मिली हैं। उनके श्रंदर रंग श्रब बहुत ठोस हो गए हैं। इनमें पीला, लाल, नीला, हरा तथा काला रंग था । फिर मोहें जो दड़ो में सीसे का ऐसा द्रव्य भी पाया गया है जो यूनान व चीन में चेहरे पर खेत श्राभा लाने के लिये प्रयुक्त होता था।

<sup>\*</sup> वत्स--य॰ ह०, पृ० ३१२।

<sup>†</sup> वृत्ती—दि रायल सिमेट्री, पृ० २४५।

एक प्रकार का हरा पदार्थ, जो कि ढेरों के रूप में मोहें जा दड़ो में मिला है, संभवत: नेत्र-सौंदर्य-वर्धक कोई पदार्थ था।

कुश्चों की बहुतायत से श्रमुमान किया जाता है कि सिंधु-प्रांत-निवासी निजी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। वे स्नान श्रादि के लिये नदी के जल का भी प्रयोग करते रहे होंगे। श्राज दिन स्नान ध्यान की जो विशद प्रथा भारत में है उसका उद्गम संभवत: सिंधु प्रांत से ही हुश्चा है ।

पकाई हुई सैकड़ों मृण्मृर्त्तियाँ तथा खिलोंने सिंघु प्रांत में मिले हैं। ये बड़े ही कौत्हलजनक हैं। याज तो ये खिलोंने गैंती व फावड़ों की ठोकरें खाते फिरते हैं; किंतु एक समय ये खिलोंने बच्चों के स्नेह की अनुपम वस्तुएँ रही होंगी। एक बैल का सा खिलोंना है। इसका सिर हिलता है। ऐसे खिलोंनों का बहुत प्रचार था। एक हाथी है जिसको द्वाने से विचित्र शब्द होता है। एक पशु ऐसा है जिसके सींग तथा सिर तो मेड़ की तरह हैं किंतु शरीर तथा पूँछ चिड़िया जैसी है। इस पशु के दोनों खोर छिद्र हैं। इन छिद्रों पर लकड़ी डालकर या तो पहिए जोड़े जाते थे या इन छिद्रों में रस्सी डालकर पशु को भुलाया जाता था। सीटियाँ भी असंख्य मिली हैं। कई

 <sup>#</sup> दीच्चित—प्री० सि० इं० वे०, पृ० १८ ।
 † मार्शल—मो० इं० सि०, पृ० ५५० ।

सीटियाँ मुर्गी तथा नाशपाती की शक्त की हैं। इनके सिरे व बगल में छिद्र हैं। ऊपर के छेद से बजाने तथा बगल के छिद्र को बंद करने पर विचित्र आवाज आती है। कुछ पत्ती पिंजड़े में बंद दिखलाए गए हैं। हडप्पा में प्राप्त कुछ पिंजड़े श्रोखल तथा नाशपाती की शक्त के हैं। एक पिंजडे में बडा संदर दृश्य है। इसमें एक पत्ती तो पिंजड़े से बाहर निकल रहा है तथा दूसरा पिंजड़े की बाहरी दीवाल पर बैठा है। ऐसा जान पडता है, कुछ पशुत्रों के घड ही बनाए जाते थे। इनके पैर लकड़ी के बनते रहे होंगे। एक पिंजड़े के ऋंदर बुलबुल जैसा पत्ती है। मिट्टी के भुत्तभुते भी बच्चों के बीच बहुत प्रचलित थे। इनके श्रंदर एक से लेकर तीन तक दाने होते थे। ये भुनभुने हाथों से बनते थे। मिट्टी तथा मनुष्य-त्राकृति के खिलौने भी यत्र तत्र दीख पड़ते हैं। मि० मैके को ख़ुदाई में बौनां के रूप के कई खिलौने मिले थे। ऐसे बौने मिश्र में श्रामाद-प्रमाद के लिये प्रयोग में श्राते थे। मोहें जो दड़ो के ये बौने भी किसी खेंल में काम त्राते रहे होंगे।

घोंचे में बने कोई मौडल खिलौने मेाहें जो दड़ा या हड़प्पा में नहीं मिले हैं। घोंचे के काटना कठिन होता है और शायद इसी कारण इस वस्तु के खिलौने नहीं बनाए गए।

प्राचीन काल के लोगों ने श्रपने बच्चों के दिलबहलाव के लिये प्रचुर सामग्री प्रस्तुत कर रखी थी। वे लोग सर्वसंपन्न थे, इस कारण वे जीवन की प्रत्येक सुविधा को श्रपने कुटुंब के लिये प्रस्तुत कर सकते थे। ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि सिंधु प्रांत में खिलौने, श्राधुनिक चीन तथा जापान की तरह, श्रीद्योगिक दृष्टिकाण से भी बनाए जाते थे।

सिंधु-प्रांत-निवासी गाडी तथा रथ के प्रयोग से विज्ञ थे। गाड़ी के खिलौनों के कई पहिए हडप्पा तथा माहें जो दड़ो में मिले हैं। यह भी विशेष महत्त्व की बात है कि सभ्यता के इस काल में भी सिंधु-प्रांत-निवासी गाड़ियां से परिचित थे। पशु तथा पित्तयों की आकृति के अनेक रथ खुदाई में निकले हैं। इनके श्रंदर बिल्क़ल खे।खला है। साधार एतया रथों पर दो पहिए लगते थे. किंतु कुछ गाडियों में चार चार पहिए तक लगे थे। रथों को कौन जानवर खींचता था, यह ज्ञात नहीं है। घोड़े की थाड़ी हड्डियाँ तो श्रवश्य प्राप्त हुई हैं, किंतू ये हड्डियाँ बहुत प्राचीन नहीं हैं। अनेक प्रमाणों से कहा जा सकता है कि सिंधु-प्रांत निवासी घोडे से ऋनभिज्ञ थे\*। एक खिलौने का पहिया तो रथ ही के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरा रथ एक संदूक की तरह है। एक रथ करीब दो इंच ऊँचा है। इसमें गाडीवान के बाल पीछे की श्रोर सुलमे हुए हैं। इसका चेहरा गोल तथा नाक चपटी व ऊँची है।

हड़प्पा में ताम्न की एक छोटी सुंदर गाड़ी मिली हैं (चि० सं० २५)। इसको खींचनेवाला पशु तथा पहिए खो गए हैं। गाड़ी

<sup>\*</sup> दोच्ति∸-प्री० सि० इं० वे०, पृ० ५०।

श्रमले तथा पिछले भाग में खुली है। इसके ऊपर चँदोवा पड़ा है। श्रागे से एक ऊँचे स्थान पर गाड़ीवान बैठा है \*। हड़प्पा से प्राप्त दूसरे उदाहरण में एक गाड़ी के दोनों श्रोर के पहिए लकड़ी द्वारा थमे रहते होंगे। इन पहियों के ऊपर सामान रखने का स्थान है। इस पर चार छिद्र बने हैं जिन पर लकड़ी गाड़कर चँदों के लिये श्राधार बनते रहे होंगे। गाड़ी के श्रागे एक छिद्र है जिसमें पशु बाँधा जाता होगां। चन्हू दड़ो में भी दो मिट्टी की गाड़ियाँ मिली हैं । इनमें, एक में गाड़ीवान हाथ में के ड़ा लिए हुए हैं। दूसरी गाड़ी देहाती गाड़ी सी मालूम देती है। संभवतः प्राचीन काल में गाड़ियाँ बैलों द्वारा ही खींची जाती थीं।

प्राचीन उर के लोग रथों से अनिभज्ञ नहीं थे। उर में प्राप्त एक पत्थर (जो किसी स्थान पर जड़ा था) पर रथ का चित्रण है। इसको पाँच गर्दभ खींच रहे हैं। बनाबट से पता लगता है कि असल में रथ लकड़ी के बनते थे। यह रथ अनुपम ढंग का है और ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय उर-निवासियों के लिये रथ कोई नवीन वस्तु नहीं थीई। मि० मैके इस रथ की तुलना सिधी गाड़ियों से करते हैं। दोनों स्थानों

<sup>\*</sup> श्रा॰ स॰ रि॰ १९२६-२७, पृ० १०५।

<sup>†</sup> वत्स-य० ६०, ५० ४५१।

<sup>🕇</sup> ऋा• स• रि० १९३५-३६, पृ० ४२ ।

<sup>§</sup> गैड—हिस्ट्री श्चॉव मॉनूमेंट्स इन उर, पृ० २१-३३।

के पहिए लकड़ी के तीन हिस्सों के। जोड़कर बनते थे। फिर रथ के अपनेक भागों के। जोड़ने के ढंगों में भी दोनों देशों में समानताएँ दीखती हैं। तृतीय सहस्राब्दी में उर में कम से कम तीन प्रकार के रथ थे\*।

मिस्न-देश-निवासियों के। भी संभवतः रथका ज्ञान था। किंतु उन्होंने इसका वास्तिवक उपयोग देर में किया। सम्राट् हिकसे। से धावे तक मिस्न की किसी भी वस्तु पर रथका चित्रण नहीं मिलता है। रथ का प्रयोग वहाँ द्वितीय या तृतीय सहस्राब्दी के मध्य में हुआ होगा ।

हड़प्पा में प्राप्त कुछ गर्दभ की हिंडुयों से ज्ञात होता है कि यह पशु सिंधु-प्रांत-निवासियों की ज्ञात था। यह पता चलाना वास्तव में कठिन है कि यह पशु बोम्ना ढोने के काम त्र्याता था या नहीं। किंतु यह मान्य बात है कि प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक युग में बैलगाड़ियों से ही बोम्ना ढोने का काम लिया जाता था।

वेबीलोन की सभ्यता के प्रारंभिक काल में वहाँ के निवासी घेड़ों से बिल्कुल अनिभज्ञ थे। उस समय वहाँ के रथों के। प्रायः गर्दभ ही खींचा करते थे!।

<sup>\*</sup> ऐंटिक्वेरीज जर्नल १९२९, पृ० २६-२७ ।

<sup>†</sup> है। ल — हिस्ट्री श्रॉव दि नियर ईस्ट, पृ॰ २१३।

<sup>1</sup> किंग - ए हिस्ट्री ऋॉव बेबिलोनिया पृ० १३६।

अन्य वस्तुओं में मिट्टी की एक मेमबत्ती तथा उसी की रखने का बर्तन हैं। इड़प्पा की इमारतों में लैम्प रखने के लिये आधार भी बने थे। ये आधार दीवाल पर चुनी गई ईटों के थे, जो कि दीवाल की सतह से आगे कर दी जाती थीं। ये ईटें बीच में गहरी कर दी गई हैं। या तो इनमें दीपक रखे जाते थे, या ये स्वयं दीपक का काम देते रहे होंगे। यहाँ कुछ ऐसे भी बर्तन हैं जो कि दीपक का काम देते थे। ये आकार में समचतुरस्न हैं, तथा इनमें एक आर ऊँची पीठ बनी है। इस पर धुएँ के दाग अभी तक दीख पड़ते हैं । मिट्टी के बने साधारण चिराग तो बहुत प्रचलित थे।

एक प्रकार के वर्तु लाकार बर्तनी पर कई छिद्र बने हैं। जब मिट्टी गीली रहती थी, उसी समय ये छिद्र लकड़ी से बना दिए जाते थे। ये बर्तन श्रच्छी तादाद में मीहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में मिले हैं। कुछ बर्तनों की तली में तो एक ही बड़ा छिद्र है। ये शायद उस काल की वस्तु श्रों के। गरम करने के साधन (हीटर्स) थे। मि० मैके का तो श्रनुमान है कि इन बर्तनों से दही निकाला जाता था।

मेहिं जो दड़ो तथा हड़प्पा के बच्चे आजकल ही की तरह गहने पहिनने का शौक रखते थे। वे आपसी खेल के लिये गुड़ियाँ भी बनाते रहे होंगे किंतु गैरटिकाऊ पदार्थ की होने के कारण वे अब नष्ट हो चुकी हैं।

<sup>\*</sup> वत्स-य॰ इ०. पृ० ३७४।

सिंघ प्रांत के लोग पश-पित्वायों का शिकार भो खेलते थे। दो ताबीजों में द्रांकित दृश्यों में एक हरिए तथा जंगली बकरा तीर से मारे जा रहे हैं । श्राल्प्स पर्वत पर विवरण करने-वाले जंगली बकरे का चित्रण भी मोहें जो दडो के कुछ बर्तनों पर है। यह निस्संदेह शिकार का एक पश था। धनुष उन लोगों का प्रमुख शिकार खेलने का साधन था। चकमक तथा साधारण पत्थर के तीरों के सिरों का सिंधु प्रांत में सर्विथा श्राभाव है। धातु के बने भी थाड़े से सिर हैं। इनकी श्राय भी मे।हें जो दड़ो कालीन नहीं मानी गई है। आजकल ही की तरह मेाहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में गुलेल का प्रचार भी था। इनमें प्रायः देा प्रकार की गोलियाँ (१) गोलाकार तथा (२) श्रंडाकार व्यवहृत होतो थीं। ये गोलियाँ प्रायः हाथ से ही बनाई जाती थीं। इन गोलियों में से कुछ तो धनुषों द्वारा भी फोंकी जाती रही होंगी। इस ढंग की गोलियाँ सुमेर तथा तुर्किस्तान में भी प्रचलित थीं ।

भालों के फल, तलवारें तथा कटारें खुदाई में मिली हैं। मछली तो काँटे द्वारा मारी जाती थी। शैली में ये काँटे संसार के इतिहास में अपने ढंग के एक ही हैं। इन काँटों के छिद्र

<sup>\*</sup> मैके — इं० सि०, पृ० १८६ ।
† मार्शल—में।० इं० सि०, पृ० ४६६ ।

तथा बनावट वैसी ही है, जैसी कि आजकल के काँटों में होती है। मछलियाँ अधिकतर सिंधु नदी ही में मारी जाती रही होंगी। गदाओं के सिरे पत्थर के होते थे। इनका मेहिं जो दड़ो में बड़ा प्रचार था। इनमें कुछ तो कंकड़ या चूने के पत्थर तथा कुछ हरे सख्त पत्थर के बनते थे। हड़प्पा में केवल एक धातु का गदा-सिर मिला है। भालों तथा बर्छियों के कुछ सिर बहुत पतले हैं। शायद ये लकड़ी के ऊपर लगाए जाते थे। छोटे छोटे पशुत्रों के लिये जाल बने रहते होंगे। मोहें जो दड़ो में मिट्टी की, जाल सहरा, कुछ वस्तुएँ मिली हैं।

प्रतिद्वस काम में आनंवाली कितनी ही वस्तुएँ खुदाई में मिली हैं। इनमें अधिकतर खंडित अवस्था में हैं। पदार्थों के। मूनने की बेंट सहित एक तश्तरी विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि समस्त सिंधु प्रांत में बेंट सहित यह प्रथम वस्तु पाई गई है। प्याले की शक्त के भी अनेक वर्तन थे। ये या तो दीपक, या जल पीन के प्याले थे। पत्थर के बहुत कम बर्तन मोहें जो दड़ों में थे। जो कुंछ प्राप्त हुए भी हैं वे अलवास्टर में बने हैं। यहाँ के निवासी गुरियों के लिये ते। सख्त से सख्त पत्थर काट सकते थे किंतु किसी कारण से वे वर्तनों के लिये पत्थर नहीं काट सके। पत्थर के वर्तन अति साधारण हैं। उनमें निशालप है और न कौशल। भूरे तथा लाल चून के पत्थर की दो सुंदर तश्तरियाँ है। इनमें अवश्य कुछ कुशलता दिखलाई गई है। बर्तनों के अंदर किसी बर्म की तरह के औजार से कोर

लगाया जाता था। पत्थर की दो विचित्र संदूकचियाँ भी मोहें जो दड़ो में मिली हैं। एक संदूकची के श्रंदर तो चार खाने बनाए गए हैं। शायद इनके श्रंदर नाना भाँति के सौंदर्य-वर्द्धक पदार्थ रखे जाते थे। यह भी संभव है कि इन खानों में इत्र रखा जाता रहा हो। दूसरी संदूकची के बाहर से अच्छी नक्काशी की गई है।

कई सिलें तथा लोढ़े भी मोहें जो दड़ो में मिले हैं। सिल के बीच श्रिधिक घिसा होने के कारण जान पड़ता है कि उनसे प्रतिदिवस काम लिया जाता था। सिलें प्रायः भूमि पर जड़ी रहती होंगी, क्योंकि इनके तले कुडौल बने हैं। कुछ साधारण तिष्तियाँ भी सिल का काम देती रही होंगी। इनमें से कुछ तिष्तियाँ पीले स्लेटी पत्थर की हैं। इन पर पालिश तथा श्रम्य रंग श्रादि पीसे जाते रहे होंगे।

हड़प्पा तथा मेाहें जो दड़ो में गेहूँ प्राप्त हुआ है। किंतु समस्त खुदाइयों में कहीं भी पीसने की चिक्कयाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। संभवतः उस काल में गेहूँ कूटकर फिर सिलपर में पीसा जाता रहा हो।

संभवत: सिंधु-प्रांत-निवासी चक्कल के प्रयोग से भी परिचित थे। यहाँ श्रनेक प्रकार के ढाँचे मिले हैं, जिन पर कि रोटियाँ तथा मिठाइयाँ श्रादि बनती रही होंगी। ऐसे ढाँचों. के बनाने में बड़ी सावधानी से काम लिया गया है। धातु के बने थोड़े से बर्तन मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में एक सुंदर ताँबे का घड़ा प्राप्त हुआ है। इसके ऊपर ढकने के लिये एक तश्तरी थी जो कि घड़े के माथ चिपक गई थी। इस घड़े के श्रंदर बहुत से बर्तन, श्रौजार तथा श्राभूषण थे। यह घड़ा दो भागों को जोड़कर बना था । धातुश्रों के बर्तनों की कभी का एक कारण यह है कि नगर को छोड़ते समय बहुत से लोग बर्तनों के। श्रपने ही साथ ले गए। धातु सरलता से उपलब्ध नहीं हो सकती थी, इसलिये नगर-निवामी इस कठिनता से प्राप्त धातु की वस्तुश्रों के। छोड़ना नहीं चाहते थे।

कई मकानों के फर्शों के नीचे श्रौजारों तथा हथियारों के समूह मिले हैं। ऐसा ज्ञान होता है कि किसी भावी श्राक्रमण की श्राशंका से लोगों ने जल्दी-जल्दी ये वस्तुएँ गाड़ दी थीं। किंतु यह भी संभव है कि किसी महामारी के भय से लोगों ने कुछ दिनों तक बाहर रहने का इरादा किया हो। चोरी के डर से ही उन्होंने बर्तन भूमि के नीचे छिपाए, किंतु किसी कारण से वे फिर इन वस्तुश्रों को निकालने के लिये न लौट सके ।

अन्य वस्तुओं में आरियाँ, तलवारें आदि हैं। बेंट के लिये छिद्रवाली एक गैंती मेाहें जो दड़ो में मिली हैं। मेाहें जो दड़ो में छिद्रवाला यह पहिला हथियार है। मि० मैंके तो कहते हैं कि

<sup>\*</sup> वत्स-य० इ०, पृ० ८५।

<sup>†</sup> मैके-फ॰ य॰ मा॰, पृ० ४४४ ।

यह गैंती कुषागा-कालीन है। किंतु यह धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी गैंतियों का चित्रण प्राय: मिट्टी के बतेनों पर भी दीख पड़ता है। सिंधु-प्रांत की आरियाँ सुमेर तथा इलम की आरियों से उत्कृष्ट तथा भव्य थीं। पाठक यहाँ इस बात का स्मरण रखेंगे कि प्राचीन देशों की सभ्यताओं में दाँतोंवाले बहुत हो कम खौजार व्यवहृत हए हैं। पीतल की एक १६९ इंच लंबी आरी में नीचे की ओर तीन छिद हैं। इन छिदों पर कीलों द्वारा बेंट जड़ा रहता होगा। बहुत सी छेनियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ये अधिकतर ताँबे तथा पीतल की बनी हैं। इनमें कुछ तो सीधी डंडे के आकार की तथा कुछ चौकोर हैं। दोनों प्रकार की छेनियों के मुख पैने होते थे। दरातियो तथा हॅसियों की तरह के भी कुछ श्रीजार हैं, किंतु वे टूटी फूटी श्रवस्था में हैं इसलिये उनके ठीक स्वरूप की पहिचानने में कठिनाई होती है। तांबे की दो तलवारें विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें एक की लंबाई १८ई इंच है। मजवूती के लिये हथियार को एक श्रोर बीच में मेाटा कर दिया गया है। ऐसी ही एक तलवार पैलेस्टाइन में भी मिली है। कुछ इथियारों पर चित्रलिपि सी है। इस वर्ग के हथियार मेाहें जो दड़ो में बहुत प्रचिलत थे। यह श्रंकन शायद वस्तुओं की संख्या सचित करता है। यह भी संभव है कि ये वस्तुएँ किसी नागरिक संस्था या मंदिर की निजी संपत्ति रही हों \*। कभी कभी कटारों तथा चाकुन्नों में भेद

<sup>\*</sup> मैके - इं० सि०, पृ० १३१।

दिखलाना कठिन हो जाता है; क्योंकि उनकी बनावट में विशेष श्रंतर नहीं दीख पड़ता। मेाहें जो दड़ो।में त्रिकोण श्राकृति के भी दो चाकू मिले हैं। इन चाकुश्रों की नोकें नीचे की श्रोर घुमाई हुई हैं।

पशुत्रों और पित्तियों को लड़ाना सिंधु-प्रांत निवासियों के आमोद-प्रमोद का एक अंग था। एक मुद्रा में दे। जंगली मुर्गों के लड़ने का सुंदर दृश्य है। इसके अतिरिक्त बाघ और अन्य पशुत्रों की लड़ाइयों के चित्रण भी यत्र तत्र देखने को मिल जाते हैं।

पशु-पत्ती चिरकाल से मनुष्य की क्रीड़ा के साधन रहे हैं। समय समय पर उन्होंने विरही तथा दुखी जनों को सीत्वनाएँ प्रदान कीं, तथा सुखी लोगों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएँ प्रस्तुत कीं। वास्तव में समस्त संस्कृत साहित्य पशु-पत्तियों की क्रीड़ाश्रों से भरा पड़ा है। ऐसे मनो-विनोद का बहुत ही चित्ताकर्षक वर्णन बाण भट्ट की कादंबरी में मिलता है कि। मृच्छकटिक में भी शुद्रक ने ऐसे अनेक पालतू पत्तियों कां उल्लेख किया है जो क्रीड़ा के प्रमुख साधन थे ने

<sup>\*</sup> कादम्बरी (नि० सा॰ प्रे॰), १०१७३।

<sup>†</sup> पठित शुकः, कुरकुरायते मदनसारिका, येाध्यन्ते लावकाः, मध्यन्ते पञ्जरकपोताः ।—मृच्छकटिक, ४ ।

महाभारत के एक ऋोक में एक पत्ती एक मनुष्य से कहता है कि मनुष्य तथा पित्तयों में केवल दो प्रकार के संबंध ( भन्तए। श्रीर कीड़ा ) हैं \*---

भचार्थे क्रीडनार्थे वा नरा वाञ्छन्ति पिच्याः। तृतीया नास्ति संयोगो वधबंधादते क्षमः॥

फलकों पर खेले जानेवाले खेल सिंधु-प्रांत निवासियों को ज्ञात थे। चौपड़, पासा तथा शतरंज भी शायद लोग खेलते रहे हों। पाँसे की तरह कुछ गुट्टियों पर १, २, ३ संख्याएँ अंकित हैं। कुछ गोटों में चारों छोर ऊपर-नीचे जानेवाली रेखाएँ भी अंकित हैं। पाँसे वर्जुलाकार हैं। इनके अतिरक्त मिट्टी, फियांस तथा अन्य मृल्यवान पत्थरों के बने सवार भी हैं। इनको लोग प्रायः चौकोर तिस्तयों पर खेलते रहे होंगे। उर की खुदाई में भी कुछ खेलों के लिये बने लकड़ी के फलकों सी वस्तुएँ मिली हैं। मोहें जो दड़ो में तीन भागों में विभाजित एक चौकोर ईंट का टुकड़ा मिला है। यह टुकड़ा कहीं फर्श पर जड़ा रहा होगा। अवकाश पाकर लोग आगन में ही बैठकर पाँसे आदि खेलते रहे होंगे। घन की शैली के पाँसे सभी तहों पर प्राप्त हुए हैं, किंतु पाँसे अधिक प्रचलित थे। हाथीदाँत के बने पाँसों की रूपरेखा बड़ी मनोहर है।

<sup>\*</sup> महाभारत, शांति पर्व १३९, ६०।

<sup>†</sup> ऐंटिक्वीटी, दिसम्बर १९३०, पृ० ४२५।

पाँसे हड़प्पा में भी बहुत प्रचित्ति थे। यहाँ श्रिधिकतर फियांस श्रीर पत्थर के बने पाँसे थे \*। मेहें जो दड़ो में पाँसे श्रिकतर मिट्टी के बने थे। न जाने किन कारणों से मेहें जो दड़ो में फियांस के पाँसे नहीं बनाए जाते थे।

ऋग्वेद युग में भी जुझा खेलने की प्रथा थी। एक मंत्र में जुझारी जुए के खेल के झानंद का सुंदर वर्णन करता है—

प्रावेया मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा हरिण ववृ तानाः सामस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदका जाग्यविर्महा मच्छान् †

किंतु बाद में वह अपनी हार का वर्णन बड़े करुणाजनक शब्दों में करता है। जुआरी का वह आदेश देता है कि वह भविष्य से जुआ न खेले तथा खेती की सम्पत्ति पर ही अपने को संतुष्ट रक्खे!

श्रज्ञेर्मादीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्थ 1

बैद्ध जातकों से भी ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में भी जुए की प्रथा प्रचलित थी। उस समय जुए में जीतनेवाले व्यक्ति

<sup>\*</sup> बत्स॰ य॰ ह०, पृ॰ ४५६।

<sup>†</sup> ऋग्वेद १०, १०-३४।

<sup>🕇</sup> ऋग्वेद १०, ३४, १३।

को जीत का कुछ भाग राजकोष में भी देना पड़ता था\*। यही बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी ज्ञात होती है।

संगमरमर की गोलियाँ फेंकने का भी मेाहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में प्रचार था। कुछ गोलियाँ तो द्यांत कठोर पत्थर की बनी हैं। कीमती छौर सख्त पत्थरों की गोलियाँ शायद पानी के साथ किसी सख्त चूर्ण से रगड़ी जाती रही होंगी। इन गोलियों के साथ साथ चाँदी तथा सोने की गोलियाँ भी रखी थीं। संभवतः चाँदी तथा सोने की गोलियाँ सिंधु-प्रांत में द्याप्य समभी जाती थीं। हड़प्पा से प्राप्त गोलियाँ दर्शनीय हैं। इनमें जो मिट्टी की बनी हैं उनपर तो भिन्न भिन्न रंगों से पालिश की गई है। संगमरमर तथा पत्थर की गोलियाँ द्यां पालिश की गई है। संगमरमर तथा पत्थर की गोलियाँ द्यां पर वृत्तों का चित्रण हैं। कुछ छोटे कोण के द्याकार की वस्तुएँ भी मेाहें जो दड़ो में प्राप्त हुई हैं। शायद बिलियर्ड की तरह का कोई खेल उस काल में भी प्रचलित रहा हो।

मोहें जो दड़ा में मुद्राएँ बहुत मिली हैं। किंतु इनकी छाप केवल दो चार मिट्टी के बर्तनों पर ही दीख पड़ती है। इन मुद्राओं पर अधिकतर पशु ही चित्रित किए गए हैं। प्रायः सभी मुद्राएँ अच्छे ढंग से किसी श्रोजार द्वारा काटी जाती थीं। इसके बाद छेनी से चित्रण किया जाता था। फिर पालिश करके ये आग

**<sup>\*</sup>** रा० डेविड्स---बुद्धिस्ट इंडिया, १९०३, पृ० ७१-७२।

में पकाई जाती थीं। गरम होने पर इनका रंग श्वेत हो जाता था। इनका असली रंग शायद नीला था; क्योंकि कुछ दूटी मुद्राश्रों के श्रंदर का भाग नीला है । असली मुद्राएँ बहुत कम थीं।

ताँबे की पट्टियाँ कई आकारों की हैं। इनपर भी अधिकतर पशु ही चित्रित किए गए हैं। ये शायद ताबीज थे। इनमें खुदाई भी गहरी नहीं है। शायद ये पट्टियाँ कपड़े के अंदर सिली जाती थीं और आजकल की ही तरह गले या हाथ में बाँधी जाती थीं। सैकड़ों वर्ष बाद फिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों में भी ऐसे ही ताबीज प्रचलित दीख पड़ते हैं। बौद्ध-धर्म की एक प्रकार की पट्टियों के अंदर मंत्र भी लिखे जाते थे। बाद में ये पट्टियाँ कपड़े में लपेटकर बौद्ध तीर्थस्थानों में चढ़ाई जाती थीं। संभवतः कुछ भिद्ध इन्हें गले या हाथ में भी बाँधते थे।

मेहिं जो दड़ों में एक ऐसा ताबीज भी मिला है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के निवासी गले में भी ताबीज पहिनते थे। एक ताबीज, जिसमें न तो कोई खुदान है और न कोई ठप्पे का काम, श्रवश्य गले में पहिना जाता था। इस ताबीज के सिरे पर चार छिद्र बने हैं। इन छिद्रों में डोरी

<sup>\*</sup> मार्शल-मो॰ इं॰ सि॰, पृ० ३७६ I

<sup>†</sup> हीरानंद शास्त्री-- 'नालंदा', पृ० ३५ ।

लगाकर ताबीज गले में डाला जाता रहा हागा। किंतु इस प्रकार के ताबीजों का प्रयोग सीमित था ।

महाकि कालिदास ने श्रापने काव्यों में कई स्थलों पर तावीजों का उल्लेख किया है—यथा रच्चाकरण्डकम् †, जय-श्रियः वलयः!।

प्राचीन काल के सभी देशों के लोगों का काबीजों में विश्वास था। किंतु जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करता गया, इन ताबीजों की महत्ता भी घटती गई। फिर भी ताबीजों पर विश्वास श्रभी संसार से उठा नहीं है। श्राजदिन भी यूरप, श्ररब, तथा मिस्र देश के निवासियों का ताबीजों पर बड़ा विश्वास है।

सिंधु-प्रांत-निवासियों के बौद्धिक जीवन का कुछ पता नहीं है। उनके यहाँ कौन कौन सी विद्याएँ थीं तथा उनका जीवन दृष्टिकोग् किस भाँति का था, इन प्रश्नों का उत्तर दने के लिये हमें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि सिंधु लिपि शुद्ध शुद्ध पढ़ी नहीं जाती। मिट्टी की कुछ पतली तिष्तियों से ज्ञात होता है कि ये लिखने की पाटियाँ थीं। इनकी लंबाई ४ से ७ इंच तक है। इनपर शायद किसी तरह की पालिश लगी थी। लिखने के बाद पाटियाँ धो दी जाती रही होंगी।

<sup>\*</sup> श्रा० स॰ रि० १९३०-३४, पृ० १**०**८ ।

<sup>†</sup> श्रभिज्ञान शाकुंतल अंक ७।

<sup>‡</sup> रघुवंश, १६, ७४।

यह स्पष्ट रूप से झात नहीं है कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की पट्टियों पर लिखा जाता था। बौद्ध काल में तो निस्संदेह लकड़ी की पट्टियाँ लिखने के लिये बनाई जाती थीं \* ! उधर गांधार शिल्प में त्रांकित एक मूर्त्ती में भगवान् बुद्ध एक समचतुरस्र लिपि-फलक पर लिखते दिखलाए गए हैं † !

खेती के श्रोजार सिंधु प्रांत में कम मिले हैं। संभवत:
भूमि खोदने के बहुत से श्रोजार लकड़ी ही के बनते थे। छिले
हुए चकमक पत्थर का एक श्रोजार दोनों श्रोर ढलुवाँ तथा बीच
में ऊँचा है। यह शायद किसी हल की कील थी। वजन में
भी यह श्रोजार बहुत भारी है।

इतना सुसंस्कृत जीवन बिताते हुए यहाँ के लोगों के संबंध में यह से। चना स्वाभाविक है कि वे मेज, कुर्सी, पलंग, तस्त स्त्रादि से परिचित रहे होंगे। किंतु ये सभी वस्तुएँ लकड़ी की बनी होने के कारण धाज इतने युगों के बाद श्रप्राप्य हो गई हैं। मिट्टी के खिलौने की दो कुर्सियाँ खुदाई में मिली हैं। एक मुद्रा पर कोई आकृति बैल के पैरोंवाली कुर्सी पर बैठी है। संभवतः इसी नमृने की कुर्सियाँ उस काल में बनती थीं। इनके श्रातिरक्त तिपाइयाँ तथा तस्त भी सिंधु-प्रांत में बनते थे।

<sup>\*</sup> कट्टक जातक, नं० १२५।

<sup>†</sup> मजूमदार--ए गाईंड टू दि स्कलपचर्स इन दि इंडियन म्यूजियम जि॰ २, ( गांधार ), ए॰ २४६-४७ ।

श्चाधुनिक फैरान के बीज मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा निवा-सियों के बीच उग चुके थे। िक्सयाँ बालों पर पिनें लगाती थीं। पुरुष भी संभवत: बालों पर पिन लगाते थे। एक खिलौने पर पुरुष-श्चाकृति बालों पर पिन लगाए हुए हैं। इन पिनों के सिरों पर कभी कभी पशुश्चों के सिर श्चादि बने रहते थे। स्त्री पुरुष दोनों लंबे बाल रखते तथा उन्हें कंघियों द्वारा सँवारते थे। कंघियाँ उस युग में लकड़ी की बनती थीं। हाथीदाँत की भी सुंदर कंघियाँ प्राप्त हुई हैं। एक कंघी के दोनों श्चोर सुंदर वृत्त बने हैं। मि० मैके को यह नौ श्चास्थिपंजरों के बीच मिली थी। मुड़ी हुई कंघियाँ भी बालों पर लगाई जाती थीं।

हड़प्पा में प्राप्त कुछ खिलौनों के शिरोवकों पर पुष्प लगे हैं। कालांतर में यही फैशन शुंगकालीन मृष्मृत्तियों और कुषाण तथा गुप्त कालीन पत्थर की मृत्तियों में भी आया। आजकल भी दिच्चण भारत (महाराष्ट्र) तथा बंगाल में स्त्रियाँ सिर पर फूल लगाती हैं। कुछ आकृतियों से ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ कभी कभी नुकीली टोपियाँ भी पहिनती थीं। नुकीला भाग सिर की एक और लटकता रहता था। ऐसी ही टोपी पुरुष आकृतियों पर भी मिलती हैं। किंतु इसमें नुकोला भाग एक ओर सीधा है। एक फीता माथे पर लगाकर यह टोपी गिरने से बचाई जाती थी।

मिंघु-प्रांत की स्त्रियों के रहन सहन के विषय में कुछ ज्ञात नहीं हे। सका है। किंतु यह कहा जा सकता है कि सिंधु प्रांत में पर्दें की प्रथा नहीं थी। मेहिं जो दड़ो के किसी भी भवन से यह ज्ञात नहीं होता कि पर्दें के लिये किसी विशेष शैली के भवन बनाए गए थे।

वैदिक युग की सभ्यता से भी कहीं ज्ञात नहीं होता कि स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। एक मंत्र में तो स्पष्ट है कि विवाह के उपरांत वधू का परिचय अतिथि लोगों से कराया जाता है; यथा—

सुमंगलीरियं वधूरिमा समेत पश्यत् सौभाग्यमस्य दत्वायाथास्तं वि परेतन\*

पतली लंकड़ी तथा घास की बुनाई भी संभवतः सिंघु-प्रांत में है।ती थी। यहाँ के निवासी निजी प्रयोग के लिये टोकरियाँ तथा श्रन्य वासन इन्हीं चीजों से बनाते होंगे। हड़प्पा में मिट्टी की एक छोटी टोकरी मिली है। समस्त सिंघु-प्रांत में यह श्रपने ढंग की प्रथम टोकरी हैं।

सिंधु-प्रांत-निवासियों का सार्वजनिक जीवन कैसा था यह समस्या श्रभी श्रंधकार में हैं। इड़प्पा के कुछ सभाभवनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहाँ के लोग सामृहिक जीवन से परिचित थे श्रौर पूजा उपासना के लिये संघ-रूप में एकत्रित भी होते थे। इस प्रकार के कमरे बहुत लंबे हैं

<sup>\*</sup> 狠· to, 도y, ३३

<sup>†</sup> बत्स-य॰ ह०, पृ० ४५४।

श्रीर इनमें ईटें भी ११×५.५×२.५ नाप की प्रयुक्त हुई हैं। कश्यप संहिता में वर्णित श्राम्न-वेदी के लिये भी इसी नाप की ईटें बनाई जाती थीं \*।

पूजा की कोई मूर्त्त मेहिं जो दड़ो में नहीं पाई गई है। किंतु अनेक मुद्राश्रों के दश्यों से ज्ञात होता है कि सिंधु- भ्रांत में देवपूजा तथा लाज्ञियाक पूजा प्रचलित थी। यह अवश्य माना जा सकता है कि मूर्त्तिपूजा किसी विशेष वर्ग के ही लोगों में प्रचलित थी। मिश्रित सभ्यता के नगरों में ऐसा होना स्वाभाविक ही है।

ऋग्वेद युग में मृर्त्तिपूजा नहीं थी, यद्यपि ऋनेक विद्वानों ने वैदिक युग में मृर्त्तिपूजा का द्यास्तत्व बतलाया है। हवन ऋौर यज्ञों से संबंध रखनेवाले इतने विशद मंत्रों में केवल एक मंत्र में ही मृर्त्तिपूजा का संकेत मिलता हैं।—

> क इमं दशाभिर्ममेन्द्र क्रीणाति घेनुभिः। यदा वृत्राणि जङ्घनपदथैनं भेपुनर्ददत्॥

भारतीय मूर्णिकला मे।हें जो दड़ो काल के बाद न जाने किन किन परिस्थितियों में रही। श्राजकल तो हम भारतीय पूजन-मूर्त्ति-कला का जन्म ईमा की पहली शताब्दी से मानते हैं। किंतु दो एक उदाहरणों से जो कि श्रति संदेहजनक हैं,

श्राय्येन पाथ, जुलाई १९२६, पृ० ३०९-१०।

<sup>†</sup> ऋग्वेद, ४, २६, १०।

भारतीय पूजनमृत्ति - कला का इतिहास ई० पू० ५वीं शताब्दी तक ढकेला गया है। अपने भ्रमण प्रंथ में हुयेन-सांग लिखता है कि उसने कौशांबी में, बुद्ध भगवान के जीवनकाल में ही श्रांकित, चंदन की एक बुद्ध-मूर्ति देखी थी \*। इसी प्रकार खारवेल के हाथी गुम्फा लेख पर भी कलिंग के एक राजकुमार की लकड़ी में बनी मूर्ति का उल्लेख हैं।

मोहें जो दड़े। नगर का इतना सुंदर प्रबंध किसी संस्था याः सिमित के ही द्वारा हो सकता था। मि० मैं के का कहना है कि मोहें जो दड़े। एक गवनर (प्रतिनिधि) के द्यांधीन था। कुछ प्रमाणों से ज्ञात है।ता है कि सुविधा तथा सुचार प्रवंध के लिये नगर के। कई भागों म बाँटा गया था। प्रत्येक भाग के लिये एक एक रच्चक नियुक्त रहा करता था। इन रच्चकों के लिये सड़कों के कोनों पर मकान बने थे। एक सड़क के बीच दीवार बनाकर उसे दे। भागों में विभाजित कर दिया गया है। इससे नगर के भिन्न भिन्न भागों में बाँटे जाने की पुष्टि हो जाती है। सड़कों पर राशनी का भी प्रबंध रहता था।

स्थान स्थान पर कूड़ा रखने के लिये पीपों का रखना तथा नालियां का ठीक समय पर साफ करना, मकानों का ठीक स्थानों पर बनवाना, जल की सुंदर व्यवस्था तथा सड्कों का उचित

<sup>\*</sup> बील बुद्धिस्ट रेकड् स भ्यॉव दि वेस्टर्न वर्ल्ड, पृ० २३५। † ज० बि० उ० रि० सो०, जिल्द ६, पृ० १७७।

निरीच्या आदि बातों से ज्ञात होता है कि मोहें जो दड़ा में अवश्य कोई जानपद या म्यूनिसिपल बोर्ड था और यही संस्था नगर के स्वास्थ्य तथा सुभीते के लिये योजनाएँ बनाती थी\*। यह बतलाना कठिन है कि शहर में कौन कौन से अफसर थे। किंतु इनमें शायद वे छ: मुख्य अधिकारी रहे होंगे जिनका उल्लेख शुक्राचार्य ने शुक्रनीतिसार में किया है। या इस नगर में नगरपित कौटिल्य-विर्णित "नागरक" रहा हो। सफाई के लिये अवश्य कें।ई हेल्थ ऑफिसर नियुक्त रहा होगा। नगर की स्वास्थ्य-रच्चा के लिये अनेक वैसे हो विधान रहे होंगे जिनका वर्णन धर्म-शास्त्रों में प्राय: मिला करता है।

मिस्टर मैंके की धारणा का खंडन मिस्टर हंटर करते हैं। वह कहते हैं कि मोहें जो दड़ा में राजमहल के सदृश कोई इमारत नहीं। उनकी धारणा है कि मोहें जो दड़ा में कोई राजा नहीं था। यहाँ प्रजातंत्र सरकार थी। प्रजातंत्र सभा के सद्स्य ही संभवतः शहर का प्रबंध भी करते रहे होंगे। इस सभा में अनेक राजनीतिक दलों और मतों के अनुयायी तथा प्रतिनिधि रहे होंगे।

मकानों के पृथक् पृथक् भाग व्यापारिक सभ्यता का आभास देते हैं। मोहें जो दड़ेा के एक भवन से मालूम होता है कि इसमें

<sup>#</sup> न्यू रिव्यू—सितम्बर १९३८, पृ० २४१।

<sup>ं</sup> हंटर-- 'स्कृप्ट श्रॉव मोहें जो दड़ो ऐंड हड़प्पा', पृ० १३-१४।

एक बड़ी दूकान स्थित थी। इस भवन को कई भागों में बाँटा गया था। एक दूसरी इमारत तो देखने में बिल्कुल अन्न-भंडार की तरह है। बल्चिस्तान जाने के रास्ते की वस्तियों से ज्ञात होता है कि मोहें जो दड़ो एक व्यापारी नगर था।

फिर एक ही घर में पृथक् पृथक् परिवारों का रहना यह सूचित करता है कि नगर का सामाजिक जीवन भली भाँति सुसंगठित था। इससे यह भी मालूम हे।ता है कि वहाँ के निवासी श्रधिकतर एक ही धर्म के श्वनुयायी थे। यदि उनमें कुछ धर्मभेद था भी तो उस भेद का सामाजिक जोवन पर प्रभाव न था\*।

व्यापार की दशा दिखलानेवाली दूसरी वस्तु पत्थर के बटखरे हैं। इनके बनाने में बड़ी चतुरता से काम लिया गया है। संभवतः इन बटखरों की परीचा के लिये केाई अफसर नियुक्त था; क्योंकि इन बटखरों की तौल में जरा भी अंतर नहीं है। सब से अधिक बटखरे घन शैली के हैं। किंतु गोल और अन्य आकारों के बटखरे भी बनाए गए थे। एक बटखरे का (जो सिरे पर त्रिकोण है) वजन २५ पौंड है। इसके सिरे पर दो छिद्र हैं। इन छिद्रों में रस्सी डालकर यह बटखरा ऊपर के। उठाया जाता रहा।होगा। ये बटखरे कई प्रकार के पत्थरों के

<sup>\* &#</sup>x27;गंगा', पुरातत्त्वांक, पृ० ६४ ।

<sup>†</sup> मैके-इं • सिठ, पृठ १३४।

बने हैं, एक दो को छोड़कर किसी पर भी चिह्न नहीं दीख पड़ते। छोटे बटखरे जोड़ के (बाइनरी) श्रीर बड़े बटखरे दशमलव (डेसिमल) के श्राधार पर बनाए गए थे।

मोंहें जो दड़ो तथा हुड़प्पा में अभी तक के ई सिक्के नहीं मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्न तथा असीरिया की तरह सिधु सभ्यता भी सिक्कों के प्रयोग से अनिभन्न थी।

नापने के लिये शायद पटरियाँ बनाई जाती थीं। एक घोंघे की पत्ती पर नाप के कुछ चिह्न बने हैं। ऐसे ही कई दुकड़ों का जोड़कर पटरी बनाई जाती रही होगी \*।

ऐसा जान पड़ता है कि मेह जो दड़ो की स्नियाँ चूहों के आतंक से दुखी थीं। इनको पकड़ने के लिये चूहेदानियाँ बनाई जाती थीं। इनके ऊपर तीन चार छिद्र करकं उन पर लकड़ी या लोहे की सींकें डाली जाती थीं। लुढ़कने के डर से इनका तला समतल बनाया जाता था। एक व्यापारिक नगर में, जहाँ सैकड़ों मन श्रानाज तथा रासन प्रति द्विस श्राती रही हो, चूहों का धावा करना स्वाभाविक ही है।

हाथीदाँत की मछिलियों की आकृति की भी कुछ वस्तुएँ मे।हें जो दड़ो में मिली हैं। इनमें कोई छिद्र नहीं हैं इसिलिये इन्हें ताबीज मानने में शंका होती है। अनेक घोंघे की सी विचित्र

<sup>\*</sup> मैके-इं सि , पृ० १३६।

<sup>†</sup> मैके--फ० य० मा०, पृ• ४२७।

वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं। इनका क्या प्रयोग था, यह बतलाना कठिन है। किंतु बहुत सी वस्तुएँ लकड़ी के सामान के जोड़ों पर प्रयुक्त होती रही होंगी। शिमला, काश्मीर तथा श्रहमदाबाद के लकड़ी के सामानों में भी जोड़ों पर हाथीदाँत या हिंदुगों के दुकड़े अभी तक लगाए जाते हैं।

मुद्रात्रों पर हाथी का प्रायः चित्रण दीख पड़ता है, श्रीर इस चित्रण के साथ तुलना करने पर सिंघु-प्रांत में हाथी की हिड्डियाँ जो कम प्राप्त हुई हैं, उसमें श्रवश्य कुछ रहस्य है। सर जॉन मार्शल ठीक ही कहते हैं कि यदि हाथी सिंघु-प्रांत में पिवत्र माना जाता था, ते। इसकी मारने का वहाँ पूर्ण निषेध था। जो कुछ हिड्डियाँ प्राप्त हुई भी हैं वे संभवतः उन हाथियों के पंजरों से निकाली गई हैं, जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है। हाथियों की मृत्यु के बाद ही दाँत निकाले जाते रहे होंगे।

भारत में हाथीदाँत के प्रयोग की प्राचीनता प्रसिद्ध है। बौद्ध काल में हाथीदाँत की वस्तुश्चों का एक सुंदर बाजार बनारस में भी था\*। बाद के। साँची स्तूप के एक विशाल द्वार को भी विदिशा नगरी के हाथीदाँत के विशेषज्ञों ने बनाया था। ।

<sup>\*</sup> देखिए-जातक, १,३२०।

<sup>†</sup> एपिग्रैफिका इंडिका जि॰ २, पृ॰ ६२।

## चतुर्थ श्रध्याय

## (२) रीति रस्म तथा जीवन

सिंधु प्रांत निवासियों का जीवन लड़ाई भगड़े का नहीं था। समस्त सिंधु प्रांत की प्राप्त वस्तुत्रों में त्र्यात्मरत्ता के हथियारों की कमी है। जो तलवारें मिली भी हैं उनकी नोकें पैनी नहीं हैं। इससे जान पड़ता है कि वे शरीर को बेधने के काम में नहीं त्र्याती थीं। बाणों के सिरे त्रवश्य पाए गए हैं। यदि श्रात्मरत्ता के लिये किन्हीं शस्त्रों का प्रयोग होता भी रहा हो तो वे धनुष बाए ही थे। फिर संभवतः श्रन्य देशों की तरह मोहें जो दुड़ो तथा हड़प्पा में किलेबंदियाँ भी थीं। नगर की रचा के लिये भी उस समय सरकार द्वारा नियुक्त कुछ रच्चक थे। इसके श्रातिरिक्त हम श्रानुमान करते हैं कि उस काल के लोग सहनशील तथा उदारचित्त भी थे श्रीर एक दसरे के स्वत्वों का आदर करना जानते थे। इस उदारता का प्रमाण हमें इस बात से भी मिलता है कि कई मकानों में निजी कुएँ जन साधारण के लिये खोल दिए गए थे। घर की छोर ही केवल एक पतली दीवार पर्दें के लिये कुन्नों के निकट बना दी

जाती थी#। खुदाई में कहीं भी ढाल, कवच तथा शिरस्त्राण प्राप्त नहीं हुए हैं।

मोहें जो दड़ो में सफाई का सुंदर प्रबंध था, किंतु वहाँ के निवासी रोगों से मुक्त नहीं थे। आजकल ही की तरह सिंधु प्रांत निवासियों का यह विश्वास था कि ताबीजों या जादू-टोनों के द्वारा भी रोग दूर किए जा सकते हैं। ऋग्वेद युग के लोगों तक में विश्वास था कि कई रोग ताबीजों द्वारा दूर किए जा सकते हैं।

यह बतलाना कठिन है कि मोहें जो दड़ो तथा हड़प्ता में चिकित्सालय थे या नहीं। किंतु यह अनुमान किया जा सकता है कि उस काल में भी रोगियों को सेवा शुश्रूषा के लिये समुचित व्यवस्था थी। मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा बौद्ध जातकों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में रोगों के उपचार के लिये चिकित्सालय! तथा अन्य प्रबंध थेई।

हड़प्पा में धातुत्रों के बने तीन श्रीजारों का एक गुच्छा मिला हैं। ये सब एक छल्ले में बाँधे हुए हैं। इनमें एक चाकू दोनों श्रोर से काम देने वाला है। शायद यह चीर-

<sup>\*</sup> भ्रा• स० रि० १९३०-३४, पु० १०३-०४।

<sup>†</sup> श्रथर्ववेद १, १७; १, २२; १, २३,२४।

<sup>1</sup> मनुस्मृति, पृ०३९५ ।

<sup>§</sup> त्रर्थशास्त्र, ४, प्रथम भाग ।

फाइ का कोई घौजार रहा हो। किंतु इस ढंग के श्रीजार अन्य देशों में श्रंगार-विधान के काम आते थे।\*

सिंधु प्रांत में श्रीषधियाँ हड्डियों के चूर्ण से भी बनाई जाती थीं। मोहें जो दड़ो में चार प्रकार के हिरनों-काश्मीरी बारह-सिंगा, चीतल, सांभर तथा पारे के सींग प्राप्त हुए हैं। कर्नल सिवेल की धारणा है कि ये सींग इधर उधर से केवल श्रीषधि बनाने के लिये मँगाए जाते थे। प्राचीन काल में बारहसिंगी के सींगों से नाना प्रकार की श्रौषिधयां बनाई जाती थीं। इन चार प्रकार के हिरनों में केवल पारा ही सिंधु प्रांत का निवासी पारा श्राजकल भी सिंधु प्रांत में पाया जाता है। श्रन्य तीन प्रकार के सींग तो सिंधु प्रांत से दूर देशों में पाए जाते हैं । सिधु प्रांत के स्रोथ भांजो बूथी नामक स्थान में मिट्टी के बर्तनों पर श्री मज्मदार को कटल मछली के श्रंदर की हड़ियाँ भी मिली हैं। यह पदार्थ जिसे 'समुद्रफेन' कहा जाता है श्राय्वेंद की एक बड़ी गुणदायक श्रोषधि है। डाक्टर वेणीप्रसाद के श्रनुसार यह श्रीषधि कोष्ठबद्धता, श्राँख, कान, गले तथा चर्म के रोगों के लिये रामबाग श्रीषधि है।

चट्टानों से निकाली जानेवाली शिलाजीत भी मोहें जो दड़ों में मिली हैं। आजकल भी पंजाब, काश्मीर तथा गढ़वाल

<sup>\*</sup> वत्स-य० इ०, पृ० १४४।

<sup>†</sup> मार्शल-मो० इं० सि०, पृ० २९।

के पर्वतों में से शिलाजीत निकाली जाती है। शिलाजीत के महत्त्व को सर्वप्रथम सिंधु प्रांत के निवासियों ने ही जाना होगा और वहीं की परंपरा आजदिन तक भारत में चली आ रही है।

इसके द्यतिरिक्त हरिताल का एक दुकड़ा भी हड़प्पा में मिला है। यह पदार्थ या तो जहर या कोई दवा बनाने के काम आता रहा होगा। कभी कभी यह ताम्न के बर्तनों या हथियारों के साफ करने में भी काम आता थाः। यह नहीं कहा जा सकता कि इस पदार्थ का निधु प्रांत में वास्तविक प्रयोग क्या था।

महाकिव कालिदास के अपनेक नाटकों से ज्ञात होता है कि हिरताल से तेल निकाला जाता था। इसके अतिरिक्त माथे पर तिलक या विंदी लगाने के एक पदार्थ में भी हिरताल मिलाया जाता था।

यह संभव है कि शारीरिक स्फूर्त्ति के लिये सिंधु प्रांत निवासी व्यायाम करते थे। हड़प्पा में प्राप्त एक विचित्र आकृति से ज्ञात होता है कि वह व्यायाम कर रही है। इसमें एक नग्न पुरुष खड़ा होकर पीछे की श्रोर दोनों हाथों को फेंके हुए हैं!।

यह जानना कठिन है कि वास्तव में सिंधु प्रांत निवासी गिएत, ज्योतिष तथा नत्तत्रशास्त्र से विज्ञ थे या नहीं। किंतु

<sup>\*</sup> वत्स —य॰ इ०, पृ० **८०** ।

<sup>†</sup> कुमारसंभव ६, २३।

<sup>1</sup> वत्स-य० ह०, पृ० २९५।

यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि यहाँ के निवासी मकानों के। बनाते समय सदैव सूर्योदय की दिशा का ध्यान रखते थे। वे तारों की गित से भी दिशाश्रों को निर्धारित करते रहे होंगे। संभवत: उनके वर्षकाल का निर्णय सूर्य की गिति से ही होता था। इसी निर्णय के श्रमुसार सिंधु प्रांत निवासियों के। बाढ़ के श्राने का समय ज्ञात होता था।।

ऋग्वेद युग के लोग भी ज्योतिष तथा नच्चत्र शास्त्र से अभिज्ञ थे। उस काल में लोग तारों की गति से काल-विभाजन का निश्चय करते तथा अपने विभिन्न उत्सवों और त्योहारों के दिनों को नियत करते थे। दिच्चिणायन उत्तरायण का उल्लेख भी। एक मंत्र में मिलता हैं†। वैसे ही निम्नलिखित मंत्र में उनके नच्न-गति-ज्ञान पर प्रकाश पड़ता है—

सदृशीरद्य सदृशारिदृश्वो दीर्घे सचन्ते वरुणस्य घाम, श्रनवद्यासिशतं योजनान्येकैका क्रतुं परियन्ति सद्यः ।‡

१९३०-३१ ई० की खुदाई में मि० मैंक को फर्शों के नीचे ताँबे के ढेर तथा श्रम्य कई मृल्यवान वस्तुएँ मिली थीं। शायद किसी भावी श्राक्रमण की श्राशंका के कारण लोगों ने जल्दी-जल्दी ये बर्तन गाड़ दिए थे, किंतु द्वंद्व में हत होने के कारण

<sup>\*</sup> दीच्ति—प्री० सि० इं० वे०, पृ० ३०।

<sup>†</sup> ऋग्वेद-१, १६४, १२।

<sup>‡</sup> ऋग्वेद--१, २३, २६।

वे इन वर्तनों को फिर न निकाल सके। इधर उधर पड़े हुए खिरिय-पंजरों से भी धावे का आभास होता है। एक कुएँ की सीढ़ी पर दो पंजर पड़े थे। सबसे नीचे की सीढ़ी पर पड़े मनुष्य-पंजर से मालूम होता है कि वह मनुष्य पीछे ढकेला जाकर मरा था\*। शारीर से अलग किए गए भी कुछ पंजर मिले हैं। संभवत: शत्रुओं द्वारा ही इनकी मृत्यु हुई थी। डा० गृह के अनुसार कुछ खोपड़ियाँ जली सी मालूम होती हैं। मि० मैं के कहते हैं कि खतरे के निकट होने के कारण कुछ शारीर अच्छी तरह नहीं जलाए गए थे। संभवत: जल्दी जल्दी में चिता के लिये लकड़ियों का प्रबंध भी न हो सका था। केवल मृतक संस्कार को पूर्ण करने के लिये ही शारीर को अग्नि में रखना आवश्यक था।

मोहें जो दड़ो निवासियों को सीमाप्रांत की झोर से सदैव धावे की आशंका रहती थी। ऐसा जान पड़ता है कि श्रांतम युग में इस नगर पर बल्लिस्तान की झोर से धावा किया गया था। किरथर पर्वत की पहाड़ियाँ मोहें जो दड़ो से कुल ३० मील की दूरी पर हैं। इन पहाड़ियों पर रहने वाली जातियों के लोग शीतकाल या अकाल के समय नीचे तलहिटयों की खपजाऊ भूमि में उतरकर लूटपाट मचाते थे। मोहें जो दड़ो के श्रंतिम युग में बहुत से लोग इन्हीं शत्रु झों द्वारा मारे गए

<sup>#</sup> आ० स० रि०, १९३१-३२, पृ० ५४-५५ ।

होंगे। धावा करने वाले ऐसे लोग रहे होंगे जिन्हें मृत्ति पूजा से घृणा थी। धावों की आशंका ऋधिकतर ऋंतिम युग में रही होगी। इस समय नगर की रज्ञा के लिये कोई साधन नहीं थे। प्रारंभिक तथा मध्य युग में मोहें जो दड़ो नगर की रज्ञा का सुंदर प्रबंध था\*।

हम पहले ही लिख चुके हैं कि आत्मरत्ता के कोई भी हथियार मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में नहीं मिले हैं। नगर में श्रांतिम युग में न किलेबंदी थी और न रत्ता की कोई दीवार। श्री दीन्तित का अनुमान मान्य है कि सिंधु सभ्यता के लोप होने का कारण एक यह कमजोरी भी थी। वैसे तो कोई भी सभ्य-समाज या नगर बर्बर जातियों के प्रहारों से नहीं बच सकता है, किंतु जब स्वरत्ता की आर कोई समाज या नगर ध्यान न देता हो तो शत्रुश्चों के सम्मुख उसका पुत-लियों की तरह उड़ना बिल्कुल स्वामाविक है। सिंधु पांत निवासी किसी भी प्रकार के युद्ध के योग्य नहीं थे और इस-लिये वे शीघ ही मजबूत तथा पहाड़ी जातियों के द्वारा दबा दिए गए।

इसके अतिरिक्त मिंधु प्रांत निवासियों की हार का एक यह भी कारण था कि वे बहुत आरामतलब और बेकिकी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें भोजन आदि की तो चिंता थी नहीं।

<sup>\*</sup> मैके—फ० य० मो०, पृ० ६४७-४८।

अपन्य जीवन की सुविधाएँ भी जब उन्हें उपलब्ध हो गईं, तो वे बड़े आराम का जीवन बिताने लगे। जब शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया तो वे किसी भी प्रकार से उनके साथ नहीं लड़ सके।

यह जानना आवश्यक है कि मोहें जो दड़ो सहश नगर के जनसमुदाय में किस किम आ-जीविका और धर्म के लोग रहते थे। अब तक प्राप्त वस्तुओं से तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह नगर किमी देश की राजधानी था। यह प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र था और यहाँ भिन्न भिन्न आजीविकाओं तथा जातियों के लोग रहते थे। यह माना जा सकता है कि उच्च वर्ग के समाज में पुरोहित, वैद्य या डाक्टर, ज्योतिषी और जादू-गर थे और निम्न वर्ग में मछुवे, मल्लाह, कृषक, विश्वक, भिश्ती, गाड़ीवान, चरवाहे तथा कुम्हार थे\*।

संभवत: उस युग में भी व्यापारियों ने अपने को एक 'गएा' या 'श्रेणी' में संगठित कर रक्का था। इस प्रकार 'गणों' के अधीन रह कर निर्धन मजदूर भी थोड़ा बहुत कमा लेते रहे होंगे। फिर भी यह कहना ही होगा कि मोहें जो दड़ो की सभ्यता में आथिक असमानता और विषमता थी। समाज का एक शोषित श्रंग भी था जिसकी भित्ति पर उच्च वर्ग स्थित था। यह असमानता भिन्न भिन्न प्रकार के आमूषणों से भी ज्ञात होनी है।

<sup>\*</sup> दीच्ति-- प्री० सि॰ इं० वे०, पृ० ५७·५८।

मे।हें जो दड़ो में उसके यश के दिनों में बड़ी चहलपहल रहती रही होगी। भिन्न भिन्न रूपों तथा वेश-भूषा के लोग इधर उधर दीख पड़ते रहे होंगे।

खेद हैं कि मिश्र तथा सुमेर निवासियों की तरह सिंघु प्रांत के निवासियों ने श्रापने मृतकों के शरीरों की तथा उनके साथ प्रतिदिवस काम में श्रानेवाली वस्तुश्रों को सुरिवत रखने का प्रबंध नहीं किया। प्राचीन मिश्र निवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के वाद भी मनुष्य या उसका एक भाग जिसको वे लोग 'का' कहते थे, दूसरे संसार में जीवित रहता हैं। श्राज उन मीलों तक फैले हुए बालू के मैदानों में स्थित पिरामिडों की श्रोर संसार के पुरातत्त्व-पंडितों की दृष्टि लगी है। इनके श्रंदर इतनी वस्तुए प्राप्त हुई हैं कि पुरातत्वशास्त्री बिना कठिनाई के मिश्र के धार्मिक इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। शायद मेाहें जो दड़ो निवासी पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। उन के धार्मिक विश्वास इससे बहुत भिन्न थे। जीवन श्रौर मृत्यु तक ही वे मनुष्य-जीवन का श्राभिनय समभते थे।

मोहें जो दड़ो में अभी तक कोई शव-स्थान नहीं मिला है। इस कारण उन लोगों के शव-संस्कार के विषय में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी है। हड़प्पा में अवश्य एक शव-स्थान मिला है, किंतु सर जॉन मार्शल इसे बहुत बाद का बतलाते

**<sup>\*</sup>** दीचित--प्री० सि० इं० वे०, पृ० ३२।





चि॰ सं॰ २४ (अ)

हैं (चि० सं०१३)। उनके ऋनुसार मोहें जो दड़ो की शव-संस्कार-प्रणालियाँ तीन प्रकार की थीं—

- (१) जिसमें शरीर पूरा दफन किया जाता था,
- (२) जिसमें हड्डी या शरीर के कुछ भागों को गाड़ा जाता। था। श्रीर
  - (३) श्रम्थि-फूलों को गाड़ने की प्रणाली।

पहली प्रणाली के श्रंतर्गत इक्कीस पंजर हैं। चौदह पंजर एक कमरे में पाए गए हैं। इन पंजरों के साथ कोई मृतक-पात्र नहीं थे। इनके साथ कई श्राभूषण थे। मार्शल साहब कहते हैं कि इन लोगों की मृत्यु या तो श्रकाल, महामारी या श्रन्य किसी श्राकिस्मिक दुर्घटना से हुई है। मृत्यु के थोड़ी देर बाद ये शरीर दफना दिए गए थे। ये कब्नें उस काल की हैं जब मोहें जो दड़ो नगर श्रवनित की श्रोर चल पड़ा था\*।

हड़प्पा में भी पूर्ण शरीरों को दफनाया जाता था। यहाँ की कल्लों में मृतक-पात्र तथा अन्य सामान भी थे।

किंतु यहाँ के मिट्टी के बर्तनों पर की कारीगरी के। देखने से पता लगता है कि ये शरीर सिंधु-सभ्यता के समकालीन नहीं हैं।

<sup>\*</sup> भार्शल--मो० इ० सि०, पृ० ८१-८२।

नाल तथा शाही टंप (बल्क्चिस्तान) में भी शव-संम्कार की ऐसी प्रथाएँ थीं\*। वहाँ कुछ शरीर तो सुंदर बनाई गई कब्रों पर तथा कुछ मिट्टी के साधारण गड़हों में रख दिए जाते थे। शाही टंप में मृतक का मुँह सदैव उत्तर की स्रोर किया जाता था। इन कब्रों में सिर तथा पैरों के निकट मिट्टी के बर्तन रखे थे। इन बतेनों के स्रंदर जली राख तथा भेड़, बकरी की हिंडुयाँ थीं। बकरी तथा भेड़ की हिंडुयाँ हड़प्पा के शव स्थानों में भी मिलती हैं। स्रोर वहाँ एक स्थान पर तो एक बकरी का पंजर बिल्कुल मृतक के बराबर पड़ा था। स्थानेंद के एक मंत्र में स्थान का स्थानों के स्वाहान किया जाता है कि वह बकरी का मन्नण करके मृतक शरीर के। स्वर्ग ले जायां। संभवतः यही विश्वास हड़प्पा निवा-सियों का भी था।

हड़प्पा की खुदाइयों से यह भी ज्ञात होता है कि मृतक शरीर के। शवागार में निर्धारित दिशाश्रों में अर्थात् उत्तर-पूर्व से दिल्लग्य-पश्चिम की ओर रखा जाता था। यहाँ के पाँच उदाहरणों में पैर मेाड़ दिए गए थे। किंतु जहाँ पूर्ण शरीर हैं वहाँ पैर बिल्कुल सीधे रखे गए थे। कुळ कलों में समाधि वस्तुएँ थीं, किंतु कुछ में तो एक भी मिट्टी का बर्तन नहीं था!।

<sup>\*</sup> आ॰ स॰ मे॰, नं० ३५, पृ॰ २६।

<sup>†</sup> वत्स-य० ह०, पृ० २३७।

<sup>🕇</sup> वही, २२६-२७।

ऋग्वेद काल में भी पूर्ण शरीरों के दफनाने की प्रथाः थी\*। ऐसी प्रथा शतपथ ब्राह्मण काल तक चलती रही।

दूसरी प्रणाली में शरीर के मृत्यु के बाद कुछ दिन तक खुले स्थान में छोड़ दिया जाता था। जब पत्ती शरीर के मांस के खा डालते थे, तो बची खुची हिड्डियाँ कन्न में रख दी जाती थीं। ऐसा शवागार मेहिं जो दड़ा के एक मकान के श्राँगन में था। इनके साथ साथ कुछ मिट्टी के बर्तन भी थे। किंतु तीन उदाहरणों में एक भी हड्डी नहीं थीं। एक वर्तन में एक टोकरी भर हिड्डियों के साथ श्रानक समाधि पात्र, खिलौने आदि श्रादि थे। जिन बर्तनों में हिड्डियाँ नहीं हैं उनके लिये कहा जा सकता है, कि खुले म्थान में छोड़ने से शरीर की हिड्डियाँ तक पशुओं ने खा डाली थीं। छोटी हिड्डियाँ शायद घड़े के अंदर ही नष्ट हो गई थीं।

हड़प्पा में भी इस प्रकार की प्रथा प्रचितत थी। किंतु इस प्रथा का आगमन वहाँ बाद के हुआ। इन हड़ियों के लिये बने घड़ों के अंदर कोई भी छोटे छोटे मिट्टी के वर्तन प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में श्री वत्स ने हड़प्पा में १०० घड़ों में से केवल एक घड़े पर एक छोटा बर्तन पाया था। कुछ घड़ों में खोपड़ियाँ तथा हड्डियाँ हैं। कुछ में केवल हड्डियाँ ही हैं। कुछ घड़ों पर तो एक भी हड्डी नहीं है।

<sup>\*</sup> ऋग्वेद, १०, ११, १८।

<sup>🕆</sup> मार्शाल-मा० इं० सि०, पृ० 🖘 ।

बिल्कुल ऐसी ही प्रगाली नाल में भी थी। यहाँ की कब्रों पर तो कंवल कुछ हिंदुयों के टुकड़े थे। पूर्ण शरीर का पंजर किसी भी कब्र में नहीं पाया गया।

हड़प्पा में चैाड़े मुँह के कई घड़े मिले हैं। इनमें शायद पूरे पंजर रखे जाते थे। युवक तथा वृद्ध शरीरों के पैंतीस पंजर, छ: ऐसे पंजर जिनकी श्रवस्था श्रानिश्चित है, श्रौर इकीस बड़े बच्चों तथा ग्यारह छोटे बच्चों की हड्डियाँ इन घड़ों में थीं। इन घड़ों के इकीस उदाहरणों के श्रंदर तो केवल जमी मिट्टी थी। युवकों तथा वृद्धों के शरीर तो श्रवश्य ही खुली हवा में छोड़े गए थे\*। बच्चों के शरीरों को शायद बाहर खुले स्थानों में नहीं छोड़ा जाता था।

एक स्थान पर पशुस्रों तथा मनुष्यों की हिंडुयों का समृह पाया गया है। इसमें कई खोपिड़ियाँ हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मनुष्यों के सिर खलग किए गए थे। ये हिंडुयाँ या तो ढेर के रूप में जान वूस कर रखी गई थीं, या ये ख्रकस्मात एक दूसरें के ऊपर खा गई हैं। इनके साथ कोई गहने नहीं थे। यह बतलाना कठिन हैं कि ये दफनाई हिंडुयाँ हैं, या किसी महान् खाक्रमण से हत लोगों के शरोरों का ढेर हैं। पशुस्रों तथा समाधि के बर्तनों के साथ होने से यह कहा जा सकता है कि इनका शव-संस्कार ख्रवश्य किया गया थां।

<sup>#</sup> वत्स -य० इ०, पृ० १२९ |

<sup>† -</sup>वही-पु० २०२।

जिन घड़ों पर केवल राख, कीयला तथा हिंडुयाँ हैं उनसे ज्ञात होता है कि शरीर को जलान के बाद ये चीजें घड़ों में रख दी गई थीं। शायद शरीर को बहुत अच्छी तरह से जलाया जाता था और इसलिये अधिकतर हिंडुयां भी अग्नि की लपटों में स्वाहा हो जानी थीं। किंतु पंजाब में एक दूसरी प्रणाली प्रचलित थी। पंजाब में आज भी यह प्रथा है कि शरीर को जलान के चौथे दिन बाद चिता से हिंडुयाँ इकट्ठी की जाकर धोई जाती हैं। इसके बाद इनका चूणे किया जाता है। यह चूणे फिर पवित्र निद्यों में बहाया जाता है। शायद ऐसी ही कोई प्रथा प्राचीन सिंधु प्रांत में भी रही हो।

हड़प्पा के कुछ घड़ों पर (जिनके कि २३० उदाहरण प्राप्त हुए हैं) पशु पित्तयों तथा मछिलयों की जली राख एवं हिंहुयाँ प्राप्त हुई हैं। केवल एक उदाहरण में मनुष्य की एक हड्डी मिली थी। इन घड़ों पर मनुष्य की आकृति तथा पशुआों के खिलौने, आभूषण, गुरियाँ, गाड़ियाँ आदि वस्तुएँ थीं। शायद जलाने के बाद कोई भी हड्डी नहीं बचनी थी, किंतु फिर भी राख के साथ मृत मनुष्य के लिये घड़ों पर कुछ समाधि वस्तुएँ रख दी जाती थीं #!

बल् चिस्तान के डावर कोट, पिरयाना घुंडई, मुगल घुंडई तथा सुकटागनडोर नामक स्थानों में भी हड़प्पा शैली के बड़े बड़े

<sup>\*</sup> मार्शल --मो० इं० सि०, पृ० ८८ ।

घड़े मिले थे। ये स्थान सिंधु सभ्यता से विशेष प्रभावित हुए थे। इन घड़ों के त्रंदर भी वैसा ही समाधि का सामान था जैसा कि हड़प्पा के घड़ों पर पाया गया था। कुछ घड़ों में तो मनुष्य की हड़ियाँ थीं। किंतु कुछ में मनुष्य की एक भी हड्डी नहीं थी।

दीवारों के आधार पर ५४ घड़ों का एक समृह भी मिला है। इनमें दो घड़ों के आतिरिक्त सब खंडित अवस्था में हैं। इनमें मनुष्य की कोई हड्डी नहीं थी। शायद इन घड़ों पर केवल हड्डियों का चूर्ण ही रखा जाता था। इनपर पशुत्रों को हड्डियाँ, खिलौने, जला धान, कोयला, राख आदि वस्तुएँ पाई गई थीं\*।

सर जॉन मार्शल की धारणा है कि सिंधु सभ्यता के यश-काल में वहाँ शरीर को जलाने की ही प्रथा थी। शरीर को खुला छोड़कर फिर कुछ दिन बाद हांडुयों को उठाकर दफनाने की प्रथा मेहें जो दड़े। में कम थी। किंतु हड़प्पा में इस ढंग की शव-संस्कार प्रणाली विशेष रूप से प्रचलित थी। हड़प्पा की प्रणाली मेहें जो दड़े। के बाद की हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्दों को गाड़ने श्रीर जलाने की विधियाँ ऋग्वेद काल में भी थीं ‡। किंतु ये दोनों प्रणालियाँ

<sup>\*</sup> वत्स-य० ह०, पृ० १७५।

<sup>†</sup> वही--- ८ ।

<sup>‡</sup> मैन इन इंडिया, जिल्द १६, १९३६, पृ० २८५ ।

दे। भिन्न भिन्न युगों की थीं । कितपय विद्वानों ने ऋग्वेद के मंत्रों को भिन्न भिन्न कालों में बाँटा है। मैक्समूलर ने ऋग्वेद को प्राचीन और नवीन भागों में विभाजित किया हैं। ये शव प्रणालियाँ भी ऋग्वेद के भिन्न भिन्न कालों में प्रचलित रही होंगी।

इन शवम्थानों में भिन्न भिन्न दृश्यों तथा नमूनों से युक्त मिट्टी के वर्तन मिले हैं। इनसे उस काल के लोगों के सौद्य-प्रेम पर ही नहीं वरन उनके गंभीर धार्मिक तथा दूसरे जन्म-संबंधी विश्वास और विचारधाराओं पर भी अनुठा प्रकाश पड़ता है।

मोहें जो दड़े। में कौन सी लिपि और भाषा प्रचलित थी, यह प्रश्न भी विवाद-प्रस्त है। श्री हंटर श्रीर प्रोफेमर लैंग्डन ने मुद्राश्चों तथा तावीजों पर खुरे चिह्नों का निरीच्चण किया है। यह पता नहीं कि उस काल में किम वम्तु पर लिखा जाता था। संभव है कि उस समय लकड़ी की ताख्तयाँ या पटरियाँ, लिखने के लिये ज्यवहत होती रही हों।

संसार के प्राचीन देशों की तरह इस लिपि को भी कुछ बिद्धान चित्र-लिपि मानते हैं। यहाँ प्राप्त अनेक मुद्राओं के चिह्न सुमेर और मिस्र के चिह्नों की तरह हैं। मिस्टर हंटर तो यहाँ तक

मैक्समूलर – ए हिस्ट्री श्रॉव संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४५७-४८३ ।

<sup>† &#</sup>x27;मैन इन इंडिया'—जिल्द १६, १६३६. पृ• र⊏५।

कहते हैं कि सिंधु-लिपि पर आधा प्रभाव मेसे।पोटेमिया का श्रौर श्राधा मिस्र का है। सिंधु-लिपि में थे। इसे पशु-पित्तयों के रूप के चिह्नों के श्रतिरिक्त श्रम्य बातें परंपरागत सी हैं।

यह संभव है कि ये सभी लिपियाँ एक ही स्रोत से निकली हों \*। किंतु भिन्न भिन्न देशों में जाकर इनका रूप बदलता गया। आरंभ में अनेक देशों की लिपियों में समानता रही होगी; किंतु कुछ ही समय बाद लिपियों में परिवर्तन हो गया। श्री दीचित के विचार से सिंधु-लिपि भारत में स्वतंत्र रूप में फली-फूली ।

श्राश्चर्य होता है कि सुदूर प्रशांत महासागर में स्थित ईस्टर टापू में भी सिंधु-लिपि जैसी लिपि मिली है।

मिस्टर हंटर के अनुसार सिंधु-लिपि संकंतात्मक है और इसकी उत्पत्ति पदार्थ-चित्रों तथा साधारण चित्र-लिपि से हुई है। यह लिपि बाई ओर से दाई ओर को पढ़ी जाती थी किंतु कभी कभी यह दाई से बाई ओर को भी पढ़ी जाती होगी। इस लिपि की उत्पत्ति तृतीय सहस्राव्दी से बहुत पहले हो गई होगी।

प्रे।फेसर लैंग्डन की धारणा है कि ब्राह्मी लिपि सिंधु-लिपि से निकली है। किंतु इन दोनों लिपियों के बीच अवश्य कोई

इंटर 'स्क्रुप्ट आॅव मेाहें जो दड़ा ऐंड हड़प्पा', पृ० ४६।

<sup>🕆</sup> दीच्ति प्री० सि० इं० व०, पृ० ४६ ।

लिपि रही होगी। स्व० डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल तो इनके बीच की लिपि को विकम खोल की लिपि मानते हैं।

कुछ विद्वान इन मुद्रात्रों में द्राविड भाषा के कुछ चिह्न पाते हैं। बलुचिस्तान में 'ब्राहुई' जाति को पाकर इनका अनुमान है कि दाविड पश्चिम एशिया से यहाँ आकर बसे थे। अनेक पंडित इस धारणा पर श्रापत्ति करते हैं। द्राविड भाषा का मुल ये लोग दिच्चिण भारत में मानते हैं। ब्राहुई लोगों के विषय में कहा जा सकता है कि वे लोग दिच्एा भारत के समुद्र-तट के पश्चिमी देश के साथ होनेवाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर-पश्चिम में जा बसे हों: श्रीर एक दाविड उपनिवेश सचित करते हों \*। सिंध-प्रांत की लिपि तीन भागों (१) श्रचरों (सिलेट्ल), (२) पदार्थ-चित्रों (श्राइडियोग्राम) श्रीर (३) निर्धारकों ( डिटर्मि नेशन्स) में विभाजित रही होगी । प्रत्येक मुद्रा पर इन्हीं में से एक चिह्न रहता था। परंतु कई मुद्रास्त्रों पर ये तीनों चिह्न साथ हैं। चिह्नों द्वारा ऋर्थ की पूरा करने के लिये पदार्थ-चित्रों तथा निर्धारकों से सहायता ली जाती थी। प्राय: सभी चिह्न लिपि के त्रांत में हैं। जहाँ ऐसे चिह्न मध्य में हैं वहाँ शब्द-विभाजन हो जाता है। कुछ श्रंशों में तो चिह्न स्वयंबोधक हैं श्रीर कुछ में वे पदार्थ के धर्थ के बोधक हैं।

अवयचंद्र विद्यालंकार — 'भारतभूमि श्रीर उसके निवासी,'
 २४०।

इन मुद्राश्चों पर क्या लिखा है, यह ज्ञात नहीं है। संभवत: इनपर किसी के नाम लिखे हैं। संभव है, कुछ मुद्राएँ व्यापार के गट्ठों पर लगी मिट्टी की पट्टियों पर छापी जाती रही हों। एक गट्ठे पर तो वास्तविक मुद्रा मिट्टी की मुद्रा के साथ चिपकी मिली थी।

भारत के प्राचीनतम सिक्कों—कार्षापणों—पर भी सिंधु-लिपि जैसे चिह्न त्रांकत हैं। ऐसा विदित होता है कि प्राचीन भारत की परंपरा ही के कारण ये चिह्न इन सिक्कों में आए हैं \*। कितपय विद्वानों जैसे जेम्स प्रिसंप तथा विल्सन ने कहा है कि भारत में कार्षापण सिक्के या सिक्कों का प्रचलन यहाँ वाख्त्री यूनानियों के द्वारा हुआ। किंतु मेहें जो दड़ा तथा हड़प्पा की मुद्राओं के कुछ चिह्नों तथा कार्षापण सिक्कों के चिह्नों की समानता देखकर ये धारणाएं सारहीन ठहरती हैं। ई० पू० दूसरी शताब्दी के मूर्तिकला के जो उदाहरण भारत में प्राप्त हुए हैं †, उनसे भी ज्ञात होता है कि इस शताब्दी में लोग कार्पापण सिक्कों से परिचित थे। किन्धम ने इस संबंध में अनेक महत्त्व की तथा पांडित्यपूर्ण धारणाएँ पेश की हैं ‡। वे पठनीय

क ज ० ए • सा • व • — न्यू मस्मेटिक सप्लिमेंट फॉर १६३४; पृ • १६-१७ ।

<sup>†</sup> मजूमदार-- 'ए गाईंड टू दि स्कलयचर इन दि इंडियन म्यूजियम, भाग १, ७० ४६।

<sup>🛊</sup> कनिषम – क्वायन्स ऋाँव एंशंट इंडिया, पृ० ५२-५४।

हैं। इस प्रकार सिंधु प्रांत के कुछ चिह्नों की परंपरा बाद के। कार्षापण सिक्कों में भी बाई।

यहाँ पर यह बतलाना भी उचित है कि इस प्रकार के अनेक चिह्न असीरिया, मिस्र तथा स्कॉटलैंड में भी चित्रित किए गए थे। एक विद्वत्तापूर्ण लेख में मि० थियोबाल्ड ने ऐसे चिह्नों का प्रागैतिहासिक उद्गम घोषित किया हैं.

<sup>\*</sup> जि ए० से।० वं०, १८९०, पृ० १८६-८७।

## पंचम श्रध्याय

धर्म

चिरकाल से भारत धर्मिष्ठिय देश रहा है। यहाँ के आचार तथा विचार की भित्ति केवल धर्म पर खड़ी है। राजनीति, अर्थनीति, कला, साहित्य, सामाजिक विचार, पारस्परिक व्यवहार, सब इस देश में धर्म द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार भारत में धर्म ही जीवन है। सिलवेन लेवी ने ठीक ही लिखा है—"भारतभूमि में मानव परमात्मा में सने हुए हैं। ईश्वर को मनुष्य चाहे किसी भी रूप में पूजे, वह ईश्वर को देखता है, सुनता है। वह उसका एक अंश है और स्वयं ईश्वर में, अपने जीवन के प्रतिच्चण में, वर्त्तमान रहता है । यह इम मोहें जो दड़ो तथा सिंधु सभ्यता को विशुद्ध हिंदू धर्म के अंतर्गत मानते हैं तो हमें यहाँ भी धर्म का हढ़ प्रभाव देखना चाहिए।

किंतु समस्त सिंधु-प्रांत में एक भी ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है जिसे कि हम स्पष्ट रूप से धार्मिक महत्त्व दे सके । त्र्याज तक वस्तुत्र्यों का ंजो विश्लेषण विद्वानों ने किया है वह श्रनुमान तथा कल्पना के ही श्राधार पर । इन ५००० वर्षों में तो

अंबेडी तुहल—इंडियन टेम्पल्स, पृ० ११।

कई नए संसारों तथा सभ्यतात्रों का श्रमिनय होता रहा है। श्रीर वर्त्तमान काल में ५००० वर्ष की प्राचीन वस्तुत्रों के वास्तविक रूप को जानना कठिन ही नहीं बहुत श्रंशों में श्रसंभव भी है।

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में मंदिर सदश कोई इमारत नहीं मिली है। कुछ इमारतें, जो बनावट में श्रमाधारण हैं, मंदिर मान ली गई हैं। श्री दीन्तित ने एक विचित्र इमारत को खोद निकाला था। इसका श्राँगन ६० फी० ६ ई० लंबा श्रौर ४७ फी० ४ ई० चौड़ा है। इस श्राँगन में तीन कुएँ हैं। श्री दीन्तित इस इमारत को मंदिर बतलाते हैं। इन कुश्रों मे लोग पानी लेकर सर्वप्रथम श्रपने को शुद्ध करते रहे होंगे श्रीर तब मंदिर में प्रवेश करते रहे होंगे \*। सर जॉन मार्शल भी कुछ भवनों को मंदिर बतलाते हैं। उनका कहना है कि मेसोपोटेमिया के कुछ मंदिर राजमहलों के ही सदश थे। शायद इसी ढंग के मंदिर मोहें जो दड़ा तथा हड़प्पा में भी रहे हों।

सर जॉन मार्शल की एक धारणा यह भी है कि मीहें जो दड़ों में मंदिर लकड़ी के बनते थेई। यह धारणा एकाएक मान्य नहीं हो सकती। जब मेहें जो दड़ों में विशाल से विशाल इमारतों के लिये सुंदर पकाई ईंटें प्रयुक्त हो सकती थीं

<sup>\*</sup> मार्शल-मो० इं० सि०, पृ० २५२।

<sup>†</sup> वहीं, प्र• २१-२२।

<sup>‡</sup> वही, पृ॰ २८४।

तो कोई कारण नहीं है कि मंदिरों के लिये भी यही ईटें काम में न लाई जाती रही हों। हमारा अनुमान है कि यदि मोहें जो दड़ो में बड़े बड़े मंदिर नहीं थे, तो लोग मूर्तियों की स्थापना अपने भवनों के किसी कमरे में ही करते रहे होंगे।

प्राचीन काल के प्रायः सभी प्रमुख देशों में धर्म का उच्च स्थान था। मोहें जो दड़ो तथा सिंधु-प्रांत में भी धर्म का प्रभाव था। किंतु उनका दृष्टिकारा अधिकतर 'मतलब से मतलब' वाली उक्ति पर आधारित था। इसके अतिरिक्त यह भी माना जा सकता है कि मिस्न की तरह यहाँ अधिक पुरोहित-प्रभाव नहीं था या उन लोगों के राजा सुमेर के पुरोहित राजाओं की तरह नहीं थे#।

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में एक प्रकार की मृष्मूर्त्तयाँ मिली हैं जिन्हें पुरावत्त्वशास्त्री मातृदेवी की मूर्ण्तयाँ मानते हैं (चि० सं० ४, ५, ६)। इस वर्ग को सैकड़ों मूर्ण्तयाँ सिंधु-प्रांत में पाई गई हैं। ये मुर्त्तयाँ प्रायः नग्न हैं। केवल वे कमर के नीचे एक पटका पहिने रहती हैं। इनके पैर विल्कुल चिपटे हैं। पैरों की उँगलियाँ दिखलाने का इनमें कभी प्रयक्ष नहीं किया गया। ये प्रायः आभूषणों से लदी हुई हैं। कई उदाहरणों में तो मालाएँ नाभि तक पहुँच गई हैं।

मातृतेवी की पूजा प्राचीन काल में ईजियन से सिंधु-प्रांत के बीच के सभी देशों में जैसे इलम, फारस. मेसे।पाटेर्सिया, ट्रैंस-

<sup>#</sup> दीचित—प्री• सि० इं० वे•, पृ० ३३।



चि० मं० ५

कास्पिया, लघु एशिया, मिस्न तथा सीरिया में प्रचलित थी। इन देशों की मूर्त्तियों में इतनी विशिष्ट समानताएँ हैं कि यह घारणा स्वीकार करनी पड़ती हैं कि प्रागैतिहासिक युग में मातृपूजा का भूमध्यसागर से भारत तक प्रचार हुआ था । बल् चिस्तान में भी कुछ मातृदेवी की मृण्मृत्तियाँ मिली हैं, किंतु यहाँ की मूर्त्तियों में सिर तथा घड़ ही बनाया जाता था। इनमें पैरों को न बनाकर कमर के नीचे एकदम चिपटा कर दिया गया है।

श्राधिकतर विद्वानों की धारणा है कि ये मूर्त्त्याँ माता प्रकृति की हैं। मातृदंवी की पूजा आदि के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि एशिया माइनर के अनातोलिया प्रदेश की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वहाँ से इस पूजा का प्रारंभ हुआ। यहीं से यह पूजा फिर संसार के और देशों में फैली।

मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति घरती माता की पूजा से ही हुई। प्रकृति ही संसार में मनुष्य का पालन पोषण करती है। मेसोपोटेंमिया की कुछ पुस्तकों में प्रकृति को पृथ्वी की रानी कहा गया है। बेबीलोन की कुछ मुद्राद्यों पर मातृदेवी अनाज की बाल के डंठल के साथ दिखलाई गई है। मेसो-पोटेंमिया के अन्य लेखों से झात होता है कि मातृदेवी नगर-

<sup>\*</sup> इं० हि० क्वा०, सितंबर, १६३४. प्र० ४१४।

निवासियों की हर प्रकार की व्याधियों से रच्चा करती थी \*। इन्हीं दृष्टि-कोणों से सिंधु प्रांत में भी मातृदेवी की पूजा होती रही होगी। फरात, टिगरिज, नील श्रौर सिंधु नदी के तट पर रहनेवाले लोगों की श्राजीविका बहुत कुछ खेती पर ही निर्भर थी। फिर यह स्वाभाविक है कि वे पोषण करनेवाली खेती की देवी या धरती माता की सर्वप्रथम पूजा करते थे।

'उपज' की देवी का चित्रण हम बाद की भारतीय कला में भी पाते हैं। साँची स्तूप के एक परिचक्र पर उपज की देवी का चित्रण है। फूलों से श्रंकित ऋषं परिचक्र के नीचे धनुपा-कार द्वार पर कोई स्त्री खड़ी है। इसके नीचे दूमरा परिचक्र है। इस परिचक्र के कमल पर दोनों शाखाओं सहित एक ऋषंनग्न स्त्री की श्राकृति है। सर जॉन मार्शल के मतानुसार यह लद्मी या उपज की देवी का चित्रण हैं।

प्राचीन काल की सबसे ऋधिक प्रचलित देवी 'वासिनी' थी। इसका वर्णन गृह्य सूत्र में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण काल में श्री देवी प्रमुख हो गई थी। फिर पौराणिक हिंदू काल में मातृदेवी अन्य देवताओं की श्रेणी में स्थायी रूप से ऋा जाती है।

ऋग्वेद में मातृदेवी या महामाई के लिये ऋदिति, प्रकृति तथा पृथ्वी माता शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यथा ऋदिति के लिये

**<sup>\* &#</sup>x27;कलकत्ता रि**व्यू', जिल्द ३९. **१९३१**. पृ७ २३०-२३१ ।

<sup>ौ</sup> मार्शल--'ए गाइड टु मौंचीः, ५० १४० ।



चि्० सं० ⊏



चि० सं० १०

श्रदितिचौरिदितिरन्तरिच्नमदितिमीता स पिता स पुत्रः । विश्वेदेवा श्रदिति, पञ्चजना श्रदितिजीतमदितिजीनत्वम् ॥\*

कुछ मंत्रों में वह मही माता, सुपुत्रा द्यादि नामों से संबोधित की गई हैं । अदिति के रूप तथा गुण वैसे ही थे जैसे कि ब्राह्मण तथा पौराणिक साहित्य में विणित मातृदेवी के हैं। अदिति कभी कभी माता पृथ्वी भी कहलाती है। यथा-

- (१) नमो मात्रे, पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्वै। ‡
- (२) इयं पृथ्वो वै माता ।

श्राजकल भारत में चंडी, दुर्गा, भवानी श्रादि श्रादि नामों से श्रमेक देवियाँ भारत के घर घर में पूजी जाती हैं। कुछ स्थानों में देवियों को रोग की उत्पादिकाएँ तक माना गया है। शीतला तथा संग्रहणी रोगों की देवियाँ वर्ष में एक बार श्रवश्य पूजी जाती हैं। गाँवों की श्रलग श्रलग ग्रामदेवियाँ भी होती हैं।

एक दूसरे वर्ग की मृष्म्तियाँ वे हैं जिनमें भिन्न भिन्न दृश्य दिखलाए गए हैं (चि० नं० ८)। कुछ उदाहरणों में बच्चे स्नियों के

<sup>\*</sup> ऋग्वंद १. =९, १०।

<sup>†</sup> इस विषय पर श्री वामुदेवशरण श्रश्रवाल **का लेख** जो 'इंडियन कल्चर' श्रप्र<sup>के</sup>ल १९३⊏ की संख्या में प्रकाशित हुआ। था. पठनीय है।

<sup>🕽</sup> यजुर्वेद ६. २२।

तैत्तिरीय मंहिता, २,८,१।

स्तन पान कर रहे हैं। गर्भवती क्षियों की मूर्तियाँ भी प्रायः खुदाई में प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के एक मोटे तख्ते पर एक गर्भवती स्त्री लेटी हैं । दूसरे उदाहरण में एक स्त्री स्वपन सिर पर किसी पात्र में रोटियाँ लिए हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्तियाँ प्रायः मिदरों में भेंट की जाती थीं स्त्रीर इसका ध्येय देवी देवता स्त्रों से पुत्र-वरदान माँगना थां। प्रकृति देवी का चित्रण हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर स्पष्ट हैं। इस मुद्रा में एक स्त्री के गर्भ से वृत्त निकल रहा है। बाई स्त्रोर ६ स्त्रचरों के लेख के बाद दो पशु हैं। इस मुद्रा की दूसरी स्त्रार फिर वहीं लेख है। लेख की बाई स्त्रोर एक पुरुष तथा स्त्री का चित्रण हैं। स्त्री दोनों हाथों के उपर उठाए बैठी हैं। पुरुष के दाएँ हाथ में हँसिए की तरह के इं वस्तु हैं। संभवतः मुद्रा की दूसरी स्त्रोर स्र्रोर स्त्री वित देवी के। यह स्त्री बिल दी जा रहा हो!।

भीटा में प्राप्त बाद को एक मूर्त्ति पर भी ऐसे ही भाव का चित्रण है। इस मूर्त्ति में एक स्त्री के गले से कमल निकल रहा हैं§। कौशांबी से भी एक ऐसो ही मूर्त्ति प्राप्त हुई थी॥।

<sup>\*</sup> वत्स-य॰ ह॰, पृ० ३००।

<sup>†</sup> मैके - इं ० सि ०, पृ० ८८-८९।

<sup>‡</sup> मार्शल-मो० इं० सि०, पृ० ७०।

<sup>§</sup> श्रा• स॰ रि॰. १६११-१२, प्ले॰१३ चि०४०।

<sup>🛮</sup> कलकत्ता म्यूजियम कैटलाग, जिल्द २, पृ॰ २६६ ।

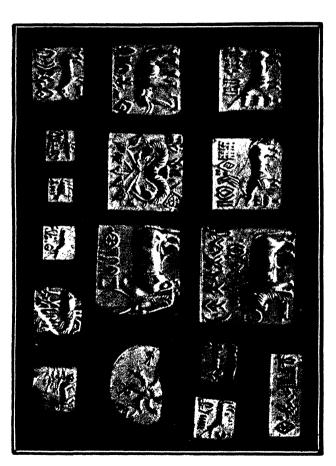

एक दूसरी फियांस की मुद्रा में एक स्त्री पलथी मारकर बैठी हैं। इसके दोनों खोर नागा पुजारी हैं। स्त्री के ऊपर पीपल की पत्तियों का चित्रण है। एक खौर बड़ी विचित्र मुद्रा मोहें जो दड़ो में प्राप्त हुई है। इसमें पीपल जैसे वृत्त के तने से दो जुड़े हरिणों के सिर निकल रहे हैं।

मातृदेवी की मृषमृत्तियाँ भारत में बहुत काल तक चलती रहीं। प्राक् मौर्य्य, मौर्य्य, शुंग तथा कुषाण काल की असंख्य मृषमृत्तियाँ भारत के प्राचीन स्थानों से प्राप्त की गई हैं।

मि० मैके को एक ऐसी मुद्रा मिली थी जिसे पुरातत्त्व-पंडित प्रागैतिहासिक शिव का चित्रण मानते हैं [चि० २४ (अ)]। इस आकृति में शिव के तीन चेहरे हैं। हाथ दोनों ओर घुटनों के ऊपर रक्खे हैं और शिवजी पलथी मारकर पूर्ण योग की अवस्था में एक तिपाई पर बैठे हैं। तिपाई की दाई और चीते तथा बाई ओर गैंडे और भैंस का चित्रण है। ठीक शिवजी के सम्गुख द्विश्वगी हिरण खड़े हैं। कलाई से लेकर बाजुओं तक बाजुबंद हैं। सिर पर दो सींग हैं जो सिरबंद से बंधे हैं। वस्त पर कोई त्रिकोण ढंग का आभूषण सा है जो कई लिड़्यों को जोड़कर बनाया जान पड़ता है। मुद्रा के ऊपरी भाग में, सात शब्दों का एक लेख भी हैं ।

ऐतिहासिक युग में शिवजी की मूर्त्तियाँ प्रायः २, ३ तथा ४ मुखों की मिलती हैं। शिवजी की बाद की एक दर्शनीय त्रिमुख

<sup>ॐ आ० स० ार०, १६२८-२६. पृ० ७४।</sup> 

मूर्त्ति आयू पर्वत के निकट देवांगणा नामक स्थान में मिली है। यह आश्चर्य सा है कि भारतीय शिल्प की मध्यकालीन पूर्वी शाखा में शिवजी की एक, चार और पाँच मुखों वाली मूर्तियाँ ही मिली हैं। त्रिमुख मूर्ति का कोई उदाहरण इस शाखा में नहीं हैं \*।

इस मुद्रा पर हम शिवजी के तीन ही मुख देखते हैं किंतु यह संभव है कि चौथा मुँह पीछे छिप गया हो। श्री मुकर्जी का कथन है कि यह शिवजी की पशुपति-रूप की श्राकृति है। उनका कहना है कि देवता के सिर पर जो सींग हैं वे त्रिश्रल के द्योतक हैं । श्री मुकर्जी ने इस देवता की पशुपति-रूप में इसलिये माना है कि इस देवता के सम्मुख पशु चित्रित किए गए हैं। किंतु सींगों का हम एकाएक त्रिशत नहीं मान सकते। ऐसे सींग प्राय: मोहें जो दड़ा तथा हडप्पा में प्राप्त मुखारों पर भी दीख पडते हैं। प्राचीन काल में सींग धार्मिक प्रतीक समभे जाते थे। सुमेर, बेबीलोन तथा ईरान में तो पुरोहित श्रीर राजा सींगों का पहिनते थे। ये राजा उस काल में ईश्वर के श्चवतार माने जाते थे। मथुरा में भी बाद का, मेष के श्रंगों से श्र्यलंकृत, एक राजा का सिर मिला है। जान पड़ता है कि मथुरा की कला में यह भाव ईरान से लिया गया था!। ऐसे ही दो

<sup>\*</sup> बनर्जी-ईस्टर्न स्कृल श्रांव मेडीवल स्कलपचर, पृ० ११०-११।

<sup>ो</sup> मुकर्जी — हिस्ट्री श्रॉव हिंदू सिविताईजेशन, पृ० २०।

<sup>‡</sup> अप्रवाल—ए हैंडबुक आँव दि मधुरा स्यृजियम (हिं०). नं० १८ (बी)।

सींग मोहें जो दड़े। में प्राप्त एक धातु की आकृति के भी हैं (चि० सं० २१)। संभवतः सिंधु-प्रांत के शिव के सींग भी किसी ऐसी ही धार्मिक भावना के प्रतीक हों। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि ऐतिहासिक युग में आकर यही त्रिश्रंग प्रतीक त्रिशुल के रूप में आया।

ऋग्वेद युग तथा उसके बाद के शिव के त्रिमुख रूप का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। वैदिक युग के बाद शिव का त्रिनयन ( ऋग्वेक ) श्रवश्य कहा गया है। ऋग्वेक का ऋर्थ शायद तीन माताओं वाला देवता है। मोहें जो दड़ा की शिव-श्राकृति में तीन देवताओं (जिनकी तीन श्रलग श्रलग माताएँ थीं) को एक करने का प्रयत्न किया गया है \*।

सर जॉन मार्शल को इस मुद्रा के शिव में लिंग नहीं दिखाई पड़ा। किंतु ध्यान से देखने से पता लगता है कि आकृति के साथ ऊर्ध्व लिंग भी है। संस्कृत साहित्य की अनेक पुस्तकों में लिखा है कि शिव-मृत्तियों में ऊर्ध्व लिंग का होना आवश्यक है। उर्ध्व लिंग सहित शिवजी की अनेक मृत्तियाँ भारत के पूर्वी भाग, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल में मिलती हैं। लिंग-सहित शिवजी को पूजने की प्रथा शायद मेहें जो दड़ो निवासियों का ज्ञात थीं।

<sup>🌣</sup> ज० इं० सो० श्रो• श्रा•, श्रगस्त-दिसंबर, १९३७, ঢ়० ওছ ।

<sup>†</sup> इंडियन कल्चर-श्रप्रैल १९३६, पृ० ७६७।

शिवजी की दूसरी मृत्ति एक ताम्रगृष्ट पर श्रांकित है। इसमें भी भगवान शिव योगासन साधे हुए हैं। शिवजी के दोनों श्रोर घुटनों के बल बैठे हुए दें। भक्त हैं। दें। घेरकर बैठे हुए सप सम्मुख बैठे हैं। यहाँ पर शिवजी का संबंध नागों से दिखलाया गया है। शिवजी श्रापने गले में सप धारण किए हुए हैं#।

एक दूसरी मुद्रा के दृश्य में एक शिकारी हाथ में धनुष बागा लिए हैं। श्री रामचंद्र दीं च्वतार कहते हैं कि इसमें शिवजी शिकारी के रूप में दिखलाए गए हैं।

ऋग्वेद में हम रुद्र ही का वर्णन पाते हैं। इसमें रुद्र की विद्युत्त माना गया है। वह पशु-पित्तयों की इधर-उधर मारा करता है। इसिलये रत्ता के हेतु सब पशु उसके अधीन छे इिए जाते हैं। (अथववेद ११,६,९)। विद्युत्त की लोग प्राय: एक पत्था के दुकड़े के रूप में मानकर पूज लेते हैं। बिलयनवर्ग ने यह प्रमाणित किया है कि ऐसे पत्थरों की पूजा संसार के कई भागों में होती थी। अभी तक भारत के दित्तण भाग में भी ऐसे पत्थर पूजे जाते हैं। आश्चर्य है कि दित्तण भाग में भी ऐसे पत्थर पूजे जाते हैं। आश्चर्य है कि दित्तण भागत में एक पत्थर के उत्पर त्रिशुल भी पड़ा था। विद्युत के पत्थरों और लिंग के बीच बड़ी समानता हैं। मोहें जो दड़े। के लिंगों और इनकी समानता खों के। देखकर माल्म होता है कि मोहें जो दड़ो में भी रुद्र की पूजा होती थीं।

<sup>\*</sup> मौर्ड न रिव्यू-जिल्द १२, पृ० १५७।

<sup>🕆</sup> इं.डयन कल्चर --श्रप्रेत १६३६, पृ० ७५७।

में।हें जो दड़ो निवासी याग की प्रणालियों से भी परिचित थे। पराण, तंत्र और वेद इन तीनों की दृष्टि से याग संप्रदाय एक ऋति प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। प्राचीन योगशास्त्रों में लिखा है कि योग-साधन के लिये तीन वस्तुश्रों की आवश्यकता है-(१) ठीक आसन, (२) सीधा मस्तक, धड़ श्रीर प्रोवा तथा (३) श्रद्धीनमीलित नेत्र, जो नासिका के श्रप्र भाग पर स्थिर हों। श्री रामप्रसाद चंदा के श्रानुसार मोहें जो दड़ो के पुजारी की मूर्त्ति योगासन का परिचय देती हैं \*। इस मृत्ति में नेत्र खुले हुए और नाक की ऋोर स्थिर हैं। इस मूर्त्ति के अतिरिक्त कुछ मुद्राश्चों में भी यागासन के संकेत मिलते हैं। फियांस की मिट्टी पर एक आकृति चवृतरे या तिपाई पर बैठी है। इसके दोने। श्रोर हाथ जोड़े कुछ भक्त हैं, जिनके पीछे दो नाग फए का ऊपर किए हुए हैं। इस बीच में बैठी हुई श्राकृति के बैठने के ढंग से मालूम होता है कि यह कोई देवी है श्रीर यागासन से बैठी है। माहें जो दुड़ा के शिव का यागासन में हम पहिले ही देख चुके हैं। इनके श्रतिरिक्त लगभग छः मुद्रात्रों पर की त्र्याकृतियाँ योग की कायोत्सर्ग दृशा के। सूचित करती हैं। इनके खड़े होने के ढंग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम शास्त्रों में पाते हैं।

<sup>\*</sup> श्रा• स० मे०, नं०, ४१, पृ०२१ ।

प्राचीन काल में परित्राजक साधुत्रों का एक ऐसा समुदाय था जो किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता था। ये साधु जितेंद्रिय होते थे। आज दिन भी भारत के तीर्थस्थानों में कई प्रकार के योगी देखने में आते हैं। संभवतः यह परंपरा सिंधु-प्रांत से ही अब तक चली आ रही है। वायुपुराण के पाशुपत योग विषयक अध्यायों में योग की जिन दशाओं का वर्णन है उनमें और मेहों जो दड़ो में प्राप्त मूर्त्तियों तथा मुद्राओं पर अंकित आकृतियों के आसनों में बड़ी समानता है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रागैतिहासिक युग में जो योगी सिंधु-प्रांत में रहते थे, उनकी योग-साधना ही पाशुपत योग का प्रारंभिक रूप थी\*।

कालांतर में बौद्ध श्रौर जैन धर्म के कारण योग का प्रचार बढ़ा। ये योग की दशाएँ इन धर्मी के उत्थान काल की मृर्त्तिकला में भी दिखाई पड़ती हैं। किंतु भारत में बुद्ध या जैन तीर्थं करों की (केवल एक उदाहरण के श्रांतिरक्त) कोई भी मृर्त्तियाँ प्रथम शताब्दी तक नहीं बनीं। तब कैसे मीहें जो दड़ो तथा श्रारंभिक बौद्ध या जैनकालीन मृर्त्तियों में किस प्रकार शृंखला बाँधी जा सकती हैं? यह हो सकता है कि इस बीच किसी योग से श्रानभिज्ञ सभ्यता का बोलबाला रहा हो। इस सभ्यता के भी श्रवशेष हमें शायद निकट भविष्य में प्राप्त हो सकें।

<sup>\*</sup> दीव्तितार-कल्याग्, ''योगांक'', पृ• २३७।

नि० म० ह

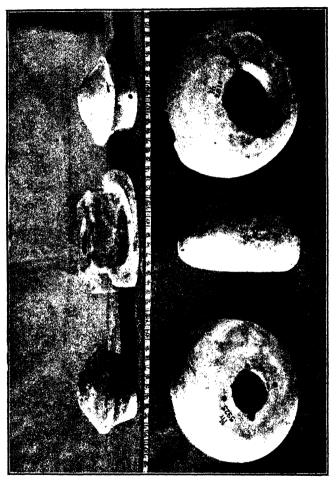

मोहें जो दड़ो में लिंग के आकार की कई वस्तुएँ मिली हैं (चि० सं०९)। हिंदू धर्म में भगवान् शिव और माता पार्वती केवल मनुष्य रूप ही में नहीं वरन लिंग और ये।नि के प्रतीकों में भी पूजे जाते हैं। लिंग की उत्पत्ति का काल और स्थान हमें ज्ञात नहीं। मि० वार्थ कहते हैं कि किसी काल में देवताओं के प्रतीकों की खोज में अकस्मान् हिंदुओं का ये।नि और लिंग मिल गए। ऐसी आकस्मिक प्राप्ति उन लोगों के बीच जो ईश्वर के। पुरुष और वैल के रूप में पूज सकते थे, अस्वाभाविक नहीं जान पड़ती\*।

लिंग का वर्णन ऋग्वेद में भी हैं। पौराणिक साहित्य में यह शब्द विशद रूप में प्रयुक्त हुआ है। विष्णुपुराण में लिंग और योनि दोनों का वर्णन है। किंतु लिंग का प्रत्यन्न वर्णन सर्वप्रथम रामायण में आता है। कहते हैं कि रावण ने स्वर्ण का एक लिंग बनवा रखा था और जहाँ भी वह जाता, इस लिंग की अपने साथ ले जाता था। महाभारत के कई स्थलों में लिंग का वर्णन आया है।

प्रागैतिहासिक युग पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि आर्थ्यों से पहिले के लोगों में भी लिंगपूजा प्रचलित थी। इन लोगों के बीच में ये करामाती या धार्मिक प्रतीक समसकर पूजे जाते थे। भारत में ऐसे अनेक उदाहरण दिल्ला भारत में

<sup>\*</sup> वार्थ-रिलिजन्स भ्रॉव इंडिया, ए॰ २६१।

पाए गए हैं। मि० फुट को नवीन पाषाण युग का एक सुंदर लिंग दिन्या भारत में प्राप्त हुआ था । भारत में संभवतः आर्घ्य लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों से लिंग तथा इसके प्रतीकों के नाम लिए।

ऐतिहासिक युग के या उससे भी कुछ पहिले के दो शिव-लिंग—एक गुद्दीमझम (दिच्या भारत) में श्रौर दूसरा भीठा (प्रयाग) में—प्राप्त हुए हैं!।

सर जॉन मार्शल ने मोहें जो दड़ो में पाए गए लिंगों के। दो भागों-(१) फैलिक (लिंग) श्रौर (२) वेईटिलिक (सिरे पर नुकीले लिंग)—में विभाजित किया है। इनमें से कुछ लिंग तो ऐसे हैं जिनकी महत्ता के विषय में कुछ संदेह ही नहीं हो सकता। सर श्रौरियल स्टाईन को बल्लिक्सान में भी कुछ लिंग मिले हैं। जान पड़ता है कि प्रस्तर-ताम्र-युग में संसार के कई देशों में लिंगो-पासना प्रचलित थी। मिस्र, युनान, रोम श्राद् देशों में वाल-पीट की पूजा होती थी। ये ईश्वर लिंग संप्रदाय से संबंध रखते हैं। मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में बड़े लिंग तो साधारण या

<sup>\*</sup> फ़ुट—इंडियन प्रीहिस्टॉरिक ऐंड प्रोटोहिस्टॉरिक एंटिक्विटीज, ए० ६१।

<sup>†</sup> इं• हि॰ क्वा॰, मार्च १९३४, पृ॰ २२।

<sup>‡</sup> गोपीनाथ राव—ए लीमेन्ट्स श्रॉव हिंदू श्राईकनोग्राफी, पृ॰ ६३-६६ ।

चूने के पत्थर के बने हैं और छोटे लिंग प्रायः फियांस या घेषे के हैं। इनकी ऊँचाई श्राध इंच से लेकर एक फुट तक है। कुछ लिंग तो इतने छोटे हैं कि उन्हें पाँसों के राजा मानने के श्रालावा उनका कोई दूसरा प्रयोग नहीं सुमता। किंतु बड़े लिंग निस्संदेह पूजा के लिये थे। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि बड़े लिंग भिन्न भिन्न संप्रदायों के रहे होंगे श्रीर छोटे लिंगों को लोग प्रायः श्रपन ही पास रखते होंगे। छोटे लिंगों को लोग इधर उधर ले भी जा सकते थे।

वेईटिलिक लिंग कई आकारों में हैं। कई तो ३ फुट ३ इंच ऊँचं हैं। आकार में तो ये आजकल प्रचलित लिंगों की ही तरह हैं, किंतु पहले वर्ग के लिंग देखने में अधिक सुंदर हैं। एशिया के पश्चिमी देशों में भी ऐसे ही लिंग पाए गए हैं। वेईटिलिक भी शुद्ध लिंग हैं। शैव धर्म जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे वेईटिलिक लिंगों का रूप साधारण लिंगों के साथ मिलने लगा। इस कारण हम देखते हैं कि मध्य तथा आधुनिक काल के अधिकतर लिंग वेईटिलिक रूप के हैं\*।

इनके अतिरिक्त में।हें जो दड़ा तथा हड़प्पा में बीच में छिद्र सिहत कुछ पत्थर के मंडल भी मिले हैं। इनका घेरा श्राध फुट से लेकर चार फुट तक हैं। बड़े मंडल तो पत्थर के तथा छोटे फियांस, घोंचे आदि के बने हैं। इन मंडलों के प्रयोग के विषय

मार्शल—मो॰ इं० सि०, पृ० ६१ ।

में भिन्न भिन्न घारणाएँ हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये स्तंभ श्राधार थे किंतु छोटे छोटे मंडल किस काम श्राते थे, इस बात का वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते। शायद इनमें से कुछ मंडल करामाती भी समभे जाते थे। यह विश्वास भारत के कुछ भागों में श्रभी तक चला श्रा रहा है। मलाबार तट पर तो इनका श्राज दिन भी श्रच्छा प्रचार है। इनके श्रपने पास रखना श्रभ समभा जाता था। कुछ मंडल उस युग के लिंगों के गौरीपट्टम का काम भी देते थे।

सर जॉन मार्शल कहते हैं कि ये मंडल योनियाँ हैं। लिंगों के साथ योनियों का होना स्वाभाविक ही है। तचिशला में भी कुछ ऐसे मंडल मिले हैं। इन मंडलों के भीतरी भाग में उत्पत्ति की देवी का चित्रण है। इससे मालूम होता है कि ये मंडल मातृदेवी की उपासना से संबंध रखते थे। किसी समय शैव संप्रदाय के प्रभुत्व में लिंग तथा योनि की पूजा साथ साथ चलती रही होगी\*।

यहाँ पर यह कहना भी उचित होगा कि सभी मंडल येानियाँ नहीं थे। इनमें कुछ उदाहरण श्रवश्य ऐसे हैं, जिनका प्रयोग ज्ञात नहीं हो सका है।

मोहें जो दड़े। से प्राप्त वस्तुत्रों से शाक्त धर्म के विषय में कुछ विशेष नहीं बतलाया जा सकता। भारत में यह संप्रदाय बड़ा प्राचीन है। शक्ति की उपासना आज भी भारत के

अ मार्शल--मो० इं० सि०, पृ० ६३।

देवी देवताओं में उच्च तथा श्रेष्ठ स्थान रखती है। शाक्त धर्म की उत्पत्ति भी मातृदेवी संप्रदाय से संबंध रखती हैं । अन्यत्र हम लिख चुके हैं कि एक मुद्रा में बकरे की बिल का दृश्य श्रंकित है। शिक्त-उपासना में बकरे की बिल का विशेष महत्त्व है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु-प्रांत में शिक्त-उपासना भी प्रचलित थी। मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा की खुदाइयों से यह धारणा समूल नष्ट हो जाती है कि भारत में शाक्त धर्म का उदय यूनानी श्रथवा अन्य पाश्चात्य आक्रमणों के कारण हुआ था।

सिंधु-प्रांत में प्राप्त तावीजों, सुद्राश्चों तथा मिट्टी की पट्टियों में कई प्रकार के पशुश्चों का चित्रण है। विद्वानों की धारणा है कि ये पशु किसी धार्मिक भावना श्रथवा धार्मिक उद्देश्य से चित्रित किए गए हैं। सर जॉन मार्शल सिंधु-प्रांत की पशु-पूजा के। तीन भागों में विभाजित करते हैं:—

- (१) दंती पशु श्रों की पूजा।
- (२) कुछ दंती पशु, जिनकी उत्पत्ति तथा महत्त्व विशेष रूप से ज्ञात नहीं है।
  - (३) वास्तविक पशुत्रों की पूजा।

प्रथम वर्ग के पशु बड़े कै।तृहलप्रद हैं। इनमें पशुश्रों के वास्त्रविक श्राम-प्रत्यंग नहीं दिखलाए गए हैं। यही बात मनुष्य-

<sup>\*</sup> इं o हि o क्वा o, मार्च १९३२, पृ o ३६-४०।

श्राकृतियों के विषय में भी है। किसी में चेहरा तो वकरी की तरह, किंतु घड़ श्रौर पैर मनुष्य की तरह दिखलाए गए हैं। कुछ में चेहरे तो मनुष्य के से हैं, किंतु शरीर वैल, वकरी या हाथी के शरीर के श्रवयवों से बने हैं। एक मुद्रा में सिर तो बाघ का है किंतु इसकी पूँछ साँप जैसी है। इसके सिर पर तीन सींग हैं। किंतु ये सींग भी तीन भिन्न भिन्न पशुत्रों के मालूम होते हैं। एक दूसरी मुद्रा में नीलगाय, श्राल्प्स पर्वत के वकरे तथा एक-श्रंगी पशु के सिर चित्रित किए गए हैं। एक मुद्रा में विचित्र हश्य है। इसमें एक श्रद्ध मनुष्य तथा श्रद्ध पशु श्राकृति, एक-श्रंगी वाघ पर श्राक्रमण कर रही है। सुमेर-साहित्य में विणित 'इनकिद्' या ईवानी भी इसी तरह का था\*।

सींगों का प्रयोग भी मेहें जो दड़े। तथा हड़प्पा में होता था। इन दोनों स्थानों में नीलगाय के कई सींग प्राप्त हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सींगों को पूजने या प्रयोग करने की प्रणाली एक ही स्रोत से निकली है। नीलगाय ऋधिकतर इलम में पाई जाती है और यही स्थान शायद सींगों का उत्पत्तिस्थान भी रहा हो। सर जॉन मार्शल के अनुसार नीलगायें एक समय संसार के सब भागों में प्रचलिन थीं।

एक बड़े स्तनेांवाली स्त्री-श्राकृति के सिर पर भी सींग जैसे मालूम होते हैं। किंतु यह संदेहजनक है। मि० मैके

<sup>\*</sup> आ॰ स॰ रि॰, १६२५-२६, पृ० ९६।

तो कहते हैं कि इस आकृति के सिर पर शायद पत्ती बैठे हैं। यदि सचमुच इस आकृति के सिर पर सींग हैं, तो यह कहना होगा कि सिंधु-प्रांत में सींगोंवाली यह प्रथम स्त्री-आकृति है।

सींगों सहित अनेक पुरुष-मृष्मूर्त्तियाँ मिली हैं। एक मृर्त्ति कमर से नीचे टूटी हुई हैं। इसके गले में एक गले भर ऊँचा कालर की शकल का आभूषण है। सिर पर अब एक ही सींग रह गया है। दूसरे उदाहरण में सिर पर दो सुंदर ऊँचे सींग हैं। किंतु उनके ऊपरी भाग टूट गए हैं \*। ये पुरुष-आकृतियाँ उस काल के देवता मानी जाती रही होंगी।

मोहें जो दड़ो में सींगों सहित तीन मुखार मिले हैं<sup>†</sup>। एक ताम्र पर श्रांकत मूर्त्ति भी सींग पहिने मिली है।

कुछ सभ्यतात्रों के लोगों का विश्वास था कि मनुष्य रूप में आने से पहिले देवता पशु रूप में ही पृजे जाते थे। कालांतर में जब पशु, पुरुष देवता का रूप धारण करने लगे, तो उनके चिह्न-न्वरूप केवल ये सींग ही रह गए। ये सींग उस समय किसी श्रद्धत शक्ति के प्रतीक माने जाते थे।

दूसरे प्रकार की पशु-पूजा में ऋधिकतर एकशृंगी पशु हैं। यह पशु विशद रूप में सिंधु प्रांत की मुद्राश्चों पर चित्रित किया गया था। यह भी संभवतः कोई दंती पशु था, क्योंकि इसका

<sup>\*</sup> वत्स-य० ह०, पृ० २६६।

<sup>†</sup> वही, पृ० २३२।

रूप कई मुद्रात्रों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस पशु के वास्तव में दो सींग थे, किंतु एक सीध में श्रंकन होने के कारण एक सींग दसरे सींग के पीछे छिप गया है। यह धारणा मान्य नहीं हो सकती । सिंधु प्रांत में अनेक ऐसे भी पशु हैं जिनका चित्रण पार्श्विक ढंग में होने पर भी वे दोनों सींगों सहित चित्रित किए गए हैं। एकशृंगी पशु की पीठ पर जीन या अन्य कोई ऐसी ही वस्तु पड़ी रहती थी। इसके गले में कभी कभी गोल छल्लों से बना कोई श्राभूषण भी रहता था। कुछ पशुत्रों के मुँह के आगो कोई लंब आधार या स्तंभ हैं, जिनके 'ऊपर धूपबत्ती जलाई जाती रही होगी। ये लंब ऋाधार दो भागों में बनते थे। ऐसा जान पडता है कि लंब आधार स्वयं पूजा की अलग वस्तु थे। हड्प्पा में कुछ छे।टी छोटी मुद्राएँ मिली हैं। इनमें केवल लंब आधार ही बने हैं। श्री बत्स की धारणा है कि लंब श्राधार एकश्रंगी पशु के साथ त्राने के बहुत पहले से पूजे जाते थे।

इन स्तंभों की परंपरा मैार्य तथा शुंग काल तक अनवरत रूप से चलती रही \* । कितपय विद्वानों का कहना है कि अशोक-कालीन स्तंभों के बनाने की शैली फारस से आई । किंतु इस धारणा का अब कई प्रमाणों द्वारा खंडन हो गया है। ये स्तंभ बौद्ध लोगों ने तो लेखों के लिये बनाए, जैन लोगों ने इनकें।

<sup>\*</sup> श्रा० स॰ मे॰, नं॰ ३१ पृ॰ ३५।

दीपस्तंभ नाम दिया तथा वैष्ण्य संप्रदाय ने इन्हें गरुड़ध्वज नाम दिया\*। कुछ स्तंभों के ऊपर तो कल्पवृत्त भी रखे जाते थे†। इनके अतिरिक्त प्राचीन भारत में रण स्तंभ, मान-स्तंभ, कीत्ति-स्तंभ आदि आदि भी थे। मोहें जो दड़ो की मुद्राओं पर इन स्तंभों के प्राप्त होने से इस बात की भी पुष्टि होती है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने बिना किसी देश की सहायता से भिन्न भिन्न कार्यों के लिये स्तंभ बनाए थे।

कुछ स्तंभ श्राधारों पर शायद पशु भी रखे जाते थे। सर जॉन मार्शल ने सचमुच एक श्राधार के ऊपर रखे पिंजड़े पर एक पशु पाया था। संभवतः सिंधु-प्रांत-निवासियों को कई प्रकार के ऐसे स्तंभ विदित थे किंतु श्रदृढ़ पदार्थ के बने होने के कारण वे नष्ट हो गए हैं। ऐसे स्तंभों के ऊपर देवी देवताश्रों के वाहन भी रखे जाते रहे होंगे। दो मुद्राश्रों के ठप्पों में मनुष्य एक पंक्ति में दिखलाए गए हैं। इनके हाथ में एक एक स्तंभ हैं।

हरिए। का चित्रण कम मुद्राश्रों पर हुआ है, यद्यपि सुमेर श्रौर इलम की श्रनेक मुद्राश्रों पर इसका चित्रण हैं। कहीं

<sup>\*</sup> रूपम-जुलाई १६२२, पृ० ६६।

<sup>†</sup> वेसनगर से प्राप्त ऐसा एक दर्शनीय कल्पवृत्त् इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के प्रवेश काष्ठ में प्रदर्शित है।

कहीं तो इस पशु की ऋाकृति बिल्कुल बैल जैसी है। संभवतः यह पशु वेदों में विश्वित 'गोमृग' का ही संकेत देता है \*।

फियांस की एक मुद्रा में एक नाग के सम्मुख कोई मनुष्य-श्राकृति भुकी सी दीख पड़ती हैं। खेद हैं कि खंडित श्रवस्था में होने के कारण इस मुद्रा में श्रव्य वस्तुएँ नष्ट हो गई हैं। दूसरी मुद्रा में एक श्राकृति तख्ती के ऊपर बैठी है। इस श्राकृति के दोनों श्रोर दो नागा पुजारी हैं। इन पुजारियों के पीछे फण उठाए एक एक नाग भी हैं। इस दृश्य से ज्ञात होता है कि सिंधु-प्रांत में नागपूजा भी थी।

वेदों से नागपूजा के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता, किंतु सूत्रों के पूर्व के साहित्य में नाग-पूजा का बराबर वर्णन मिलता है।

वास्तिवक पशुत्रों की पूजा में भैंस, भारतीय नीलगाय, त्रष्टपभ, बैल, हाथी, गैंडा, बाघ तथा छोटे सींगोंवाले बैलों का चित्रण है। सर जॉन मार्शल की धारणा है कि प्रस्तर-ताम्न-युग में ये सब पशु पंजाब तथा सिंधु-प्रांत में थे। ये पशु या तो मुद्राओं या ताम्रपट्टियों पर अंकित हैं। कुछ खिलौंने प्राकार-मुलों पर भी स्थित थे। ये संभवत: किसी संध्या या पूजा के कमरे में स्थापित किए जाते रहे होंगे। इन सब पशुत्रों का धार्मिक महत्त्व था।

सबसे प्रचित्तत पशु कृषड़ तथा बिना कृषड़ के बैल थे। इनका चित्रण अनेक सुद्राश्रों पर दीख पड़ता है। सिंधु-प्रांत

<sup>\*</sup> भा० स० मे०, नं० ४८, पृ० ५२।

में बैल को सर्वत्र बड़ी सावधानी तथा कुशलता से बनाया गया है। इससे भी इसका श्रसाधारण महत्त्व ज्ञात होता है। संभवतः यह पशु सिंधु-प्रांत में शिवजी का वाहन माना जाता था।

मोहें जो दड़ों में ताम्न का बना एक सुंदर किंतु विचित्र कूबड़दार बैल मिला है। इसका मुँह नीचे की आरे हैं। एक कान तथा सींग किसी कपड़े से बँधा हैं। यह ताम्र के एक समूचे टुकड़े से बनाया गया हैं। पशु एक गोल छल्ले के प्राकार पर स्थित हैं। कदाचित इस छल्ले का भी कोई विशेष धार्मिक महत्त्व रहा हो? अनेक उदाहरणों में बैलों के गलों में मालाएँ पड़ी हैं।

छोटे सींगोंबाले बैलों का चित्रण या तो मुद्राश्रों पर हुआ है, या वे मिट्टी के खिलौनों के रूप में हैं। इनमें इस पशु का सिर सदैव नीचे की श्रोर तथा एक श्रोर मुड़ा रहता है। इसके मुँह के ढंग से ज्ञात होता है कि यह पशु किसी कोध की मुद्रा में है। शायद यह बैल किसी संहारकारी देवता का वाहन रहा हो \*।

ऐसा ज्ञात होता है कि सिंधु-प्रांत की किसी विशेष संस्कार-विधि में बैलों के खिलाने काम आते थे। मानसार में भी मिट्टी के बैल का वर्णन हैं। मोहें जो दड़ो में एक आति सुंदर बैल का सिर प्राप्त हुआ है। इसके तले पर एक त्रिकांग

<sup>\*</sup> माशल-मो० इं० सि०. पृ०३८५ ।

<sup>†</sup> ब्राचार्य्य (सं)- मानसार, ६३/१५-१७ ।

छिद्र है। श्रनुमानत: यह सिर किसी श्राधार पर टिकाया जाता रहा होगा। इस बैल के सींग तथा कान टूट गए हैं। किंतु यह मालूम हो ही जाता है कि वे श्रलग से बनाकर फिर पशु-शरीर में बने छिद्रों में डाले जाते थे\*।

बैल का सिंधु प्रांत ही में नहीं वरन् संसार के सभी प्राचीन देशों में धामिक महत्त्व था। पश्चिम एशिया में देवताश्रों को लोग बैलों के रूप में पूजते थे। कुछ देशों में राजा तक सींगों को पहिनते थे। प्राचीन उर में भी बैल के कई उदाहरण मिले हैं। 'राजा की कब्न' में प्राप्त एक बाजे का सिर बैल जैसा बना है। यह सिर श्रंदर से तो लकड़ी का है, किंतु इसके ऊपर सोने की एक पतली चहर थीं। उर में ताम्र के भी कुछ बैल मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि उर में बैल द्वारपालों का काम देते थे। वहां के निवासियों का विश्वास था कि ये पशु श्रद्धत शक्ति रखते हैं। इस कारण उनके द्वारपाल होने से कोई बुरी श्रात्माएँ भवनों के श्रंदर प्रवेश नहीं कर सकतीं। बौद्ध वेष्टनियों के प्रमुख द्वारों पर भी जो यन्न यिन्निण्यों की मृर्तियाँ रखी जाती थीं। वे भी इसी भावना तथा विश्वास से वनाई जाती थीं।

भेंसे का चित्रण कुछ मुद्रात्रों पर मिलता है। कई दश्यों में वह मनुष्यों पर धावा करता दिखाई देता है। यह उस काल

<sup>\*</sup> त्रा० स० रि॰, १९३०-३४, पृ० १०७।

<sup>†</sup> गैड—हिस्ट्री श्रॉव मोन्मेंट्स इन उर, पृ० ३५।

में भी यम का वाहन या भैरव का दृत माना जाता रहा होगा। यह ज्ञात नहीं है कि यह पशु शिकार के काम आता था या केवल पवित्र ही माना जाता था।

कुछ पशुत्रों के सम्मुख तसला सा कोई वर्त न रखा है। यह तसला बैलों के आगे नहीं है। हड़प्पा से प्राप्त केवल एक उदाहरण में बैल के सम्मुख तसला है। फियांस की बनी एक मुद्रा पर बैल किसी तसले पर खाना खाता सा चित्रित है। समस्त सिंधु प्रांत की खुदाइयों में यही एक उदाहरण है जिसमें कि यह पशु भुककर तसले में रखा खाना खा रहा है । सर जॉन मार्शल वहते हैं कि यह तसला इम बात का द्योतक है कि ये पशु पित्र हैं और इसमें उनको भोग दिया जा रहा है। यह भी हो सकता है कि ये पशु कृद्ध प्रकृति के थे और इनको कीलों पर बाँधकर भोजन दिया जाता था। यह तसला प्राय: नीलगाय, गैंडा शादि पशुत्रों के आगे भिला है।

खुदाई में ऊँट की हां हुयाँ भी प्राप्त हुई हैं। परी ज्ञा करने पर ज्ञात हुन्त्रा है कि मोहें जो दड़ो का ऊँट उसी जाति का था जिस जाति के ऊँट आज दिन भी शिवालिक की पहाड़ियों की आरे मिलते हैं।

हाथी का चित्रण भी कई ताम्त्रपट्टियों तथा मुद्रात्र्यों पर मिलता है। फियाम के बने हाथी के कोई खिलौने नहीं मिले

<sup>\*</sup> वत्स-य॰ ह॰, पृ॰ ६३।

हैं। मिट्टी के कुछ उदाहरण प्राप्त हुए हैं श्रीर ताम्र में तो केवल एक ही उदाहरण है। हाथी भगवान इंद्र का व।हन है। महात्मा बुद्ध भी अपनी माता के गर्भ में हाथो के रूप में ही अव-तरित हए थे। किंत यह पता लगाना कठिन है कि सिंध-प्रांत में हाथी का क्या महत्त्व था। श्राजकल हाथी विशेषतया भारत के द्विए तथा पूर्वी भागों में पाया जाता है, किंतु जब श्रमुकूल वायु थी तो हाथी भारत के उत्तर तथा पश्चिमी भाग में भी रहते रहे होंगे। नीलगाय का चित्रण भी बहुत हुआ है। इस पशु को भी पवित्र माना जाता रहा होगा। गैंडे के जितने भी उदाहरण मिले हैं वे बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। यह पश भी विशद रूप में चित्रित किया गया है और यह भी एक समय सिंधु-प्रांत में पाया जाता रहा होगा। कहीं कहीं इस पशु की खाल की ऋरियाँ बड़ी सफाई के साथ दिखलाई गई हैं। र्घाड़याल तथा मगर का चित्रण भी दीख पडता हैं; श्रीर हमारा श्रनमान है कि ये दोनों पश किसी नदी के देवी देवता से संबं-धित थे। मकर गंगा का वाहन माना जाता है।

सिधु प्रांत में बकरें भी होते थे। एक मुद्रा के ठप्पं पर मुड़े हुए सींगों का एक बकरा चित्रित हैं। इस पशु के गले में तीन मालाएँ भी हैं। यह अपने ढंग का प्रथम उदाहरण हैं जिसमें बकरें के गले में मालाएँ दिखलाई गई हैं \*। इससे ज्ञात

<sup>\*</sup> मार्शत-मो० इं० सि०, पृ० १०७।

होता है कि सिंधु प्रांत में बकरा पित्र माना जाता था। एक दूसरी मुद्रा में चित्रित आकृति में शरीर तो बकरे जैसा है, कितु चेहरा मनुष्य का है। इस दृश्य का संबंध कदाचित किसी वृज्ञ-आत्मा से था\*। हड़्प्पा में प्राप्त एक बकरे का सिर किसी आधार पर स्थित है। इसकी दाढ़ी गहरी रेखाओं से दिखलाई गई है।

बड़े पशुत्रों के श्रांतिरक भेड़, गिलहरी, कुत्तो, मुर्गे, बंदर, तोता, भालू, बिल्ली तथा मोर से भी सिंधु प्रांत-निवासी परिचित थे। इनमें से प्रायः सभी पशु-पत्ती खिलौनों के रूप में हैं। मुद्राओं पर बहुत हो कम पत्ती दीख पड़ते हैं। बिल्ली की कई हिंडुयाँ हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं। मोहें जो दड़ो में बिल्ली का न तो कोई चित्रण मुद्राओं पर है श्रीर न कोई खिलौना ही मिला है। हड़प्पा में भी केवल एक उदाहरण है। श्री बत्स कहते हैं कि यह खरगोश का चित्रण भी हो सकता है। कितु हड़प्पा-निवासी इस पशु से परिचित थे, यह वहाँ से प्राप्त हड़ियों से ज्ञात होता हैं। मिश्र देश की दंतकथाओं में बिल्ली का बहुत वर्णन श्राया है। शायद श्राजकल ही की तरह सिंधु-प्रांत में भी बिल्लिंगें को लोग घरों में पालते थे। बंदर से भी

श्रा० स० रि०, १९३०-२४, पृ० ६४ ।वत्स—य• इ०, पृ० ३०१ ।

सिंधु-प्रांत-निवासी भली भाँति परिचित थे (चि० सं० २२)। एक सुंदर उदाहरण में एक बंदर हाथ तथा पैरों से एक वृत्त के तने को पकड़े हैं। अपनी कौतूहलपद कीड़ाओं के कारण बंदर बच्चों के लिये बहुत प्रिय रहा होगा। बौद्ध जातकों तथा महाकाव्यों में भी बंदर का प्रमुख भाग है। हमारी धारणा है कि प्रागैतिहासिक काल में इस पशु से लोगों का वैसा ही प्रेम तथा स्नेह था जैसा कि आजकल भी चला आ रहा है।

गिलहरी के फियांस में बने तीन ऋति सुंदर उदाहरण हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं। इनके ऊपर नीले रंग की पालिश पर काली रेखाओं का चित्रण है। प्रत्येक उदाहरण में गिलहरी पंजों से दबाए हुए किसी फल का खा रही है। प्रस्तर-निर्मित एक नेवला भी हड़प्पा में प्राप्त हुआ है।

कुत्ते तथा शुकर आज दिन अपिवत्र माने जाते हैं, किंतु प्राचीन काल में शायद उनका महत्त्व कुछ और ही था। कुत्ता तो आजकल ही की तरह अवश्य लोगों का प्रिय रहा होगा। यह शिकार खेलने तथा चौकसी करने के काम में भी आता रहा होगा। इस पशु के कई खिलौने ताम्र, पीतल तथा मिट्टी के मिले हैं। कुछ उदाहरणों में यह पशु गले में पट्टा जैसी कोई वस्तु पहने हैं! शुक्रर का चित्रण प्राचीन मिस्र की कत्रों पर भी मिलदा है। मिस्र में ये पशु प्रायः खाद-उत्पादन के लिये खेतों में छोड़ दिए जाते थे। कभी कभी ये वहां चंद्रमा के। बिल भी दिए

जाते थे\*। सिंधु-प्रांत की खुदाइयों में शूकर के केवल जबड़े तथा दाँत प्राप्त हुए हैं। शायद पशु के सारे पंजर में ये दो चीजें ही कुछ काम की रही हों। किंतु आश्चर्य है कि सिंधु प्रांत में इस पशु की हिंहुयों से बनी कोई वस्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बल्चिस्तान की तरह संभवतः यहाँ भी यह पशु केवल शिकार का पशु रहा हों।

पित्तियों में मोर का चित्रण ऋधिकतर मिट्टी के बर्त नों पर ही दीख पड़ता हैं। प्राचीन भारत में मेार एक शकुन-सूचक पत्ती माना जाता था‡। यथा—

श्यामाश्येन शराप्त मंजुल शिखी श्रीकर्ण चकाह्वया ।

फंट:कुक्कुट पूर्ण कूट चटकाश्चोक्ता दिवा संचरा:।

मेर के मांस का प्रयोग उस काल में शायद भोजन के लिये भी होता था । किसी समय समस्त मध्यदेश के लोग मोर के मांस के। बहुत पसंद करते थे। सम्राट् श्रशोक के प्रथम शिलास्तंभ से ज्ञात होता है कि उस समय राज-पाकशाला के लिये प्रति दिवस दो मेर मारे जाते थे; किंतु स्मृति-साहित्य में इस पन्नी के मारने का सर्वथा निषेध है।

<sup>\*</sup> ज॰ रा॰ ए० से।०, १६२८, पु॰ ६०७-०८ ।

<sup>†</sup> मैके-फ० य० मो०. पृ० २१०।

<sup>1</sup> बृहत्सं हिता, ८८ । १।

बतख के भी अपनेक िक लौने सिधु-प्रांत में मिले हैं। इनके पंख प्रत्यः खुले हुए हैं। ये पत्ती किसी आधार पर बैठे हैं। सुमेर में ता यह पत्ती मातृदेवी किस्करसग से संबंधित था। संभव है सिंधु-प्रांत की मातृदेवी से भी इस पत्ती का कोई संबंध रहा हो\*।

खिड़िया पत्थर के बने एक उल्लुक का खिलौना हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। इसकी आँखों तथा कानों क स्थान में कोई खिचत पदार्थ जड़े जाते थे। इसके पेटे में दो हिंद्र हैं। शायद इस पत्ती के पैर आलग से जोड़े जाते थे। साँप का भी फियांस का बना एक उत्तम उदाहरण मिला है। इसकी रूप-रेखा बड़ी भव्य हैं।

चारों स्त्रोर से कोरे गए खड़िया पत्थर का एक दर्शनीय पंखोंबाला पत्ती बनाया गया है। इस पत्ती के पंख श्रीर पैर श्रलग से जोड़े गए थे। पंखों के नीचे एक छिद्र हैं, जिसमें रम्सी डालकर पत्ती किसी श्राधार पर बँधा रहा करता होगा। इसके पंखों पर हरे श्रीर शरीर पर पीले रंग की पालिश थी!।

कुछ पशु श्रौर चिह्न मुद्राश्चों या ताम्रपट्टियों पर हैं। एक मुद्रा में बाई श्रोर सिर करके एक गरुड़ उड़ती दशा में दिख-

<sup>\*</sup> ऍटिक्विटी—दिसंबर १६३३, पृ० ४६७।

<sup>†</sup> बत्स-य० ह०, पृ० ३०३।

<sup>‡</sup> मार्शल-मा० इं० सि०. पृ० ३०१।

लाया गया है। दूसरी श्रोर केवल एक साधारण + बना है। पत्ता क' पूँ अतथा पंत्र गहरी खुदो रेखाओं से दिखलाए गए हैं। पंत्रों के ऊरर दोनों श्रोर दो साँप हैं। श्री वत्स के श्रानुसार यह प्रगैतिशासिक गुग के भगवात विष्णु का वाहन गरु है। यह पत्ती प्रायः श्रानी चोंव में साँगां के। लपेटे हुए उड़ा करना है \*। एक दूसरी विचित्र मुद्रा में एक किनारे पर तो घड़ियाल का चित्रण है किंतु दूसरे कोन का पशु ठीक ठीक नहीं पहचाना जा सका है। देखने में यह मेंढक सा मालूम होता है। यदि यह पशु वास्तव में मेंढक है तो कहना होगा कि सनस्त सिंधु-प्रांत में यह श्रान ढग का प्रथम उद हरण है जिसमें मेंढक का चित्रण है।

इस विशद पशु-चित्रण से झात होता है कि सिंधु-प्रात-निवासियों का पशु-पत्त-विषयक ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। मुद्राश्चों पर श्राधिकतर वे हो पशु चित्रित किए गए हैं जो गतिवान श्रौर शक्तिशाली हैं। इन पशु मां मं सभो धार्मिक महत्त्व वाले नहीं थे। कुछ पशु तो पूजे जाते, कुछ पवित्र माने जाते श्रौर कुछ केवल शौक के लिये पाले जाते थे। दंता पशुश्चों के चित्र में शायद भिन्न भिन्न वाहनोंवाले देवताश्चां को एक करने का प्रयत्न किया गया था।

इन पशुआं के नीच कहीं भी गाय श्रीर घोड़ का चित्रण नहीं है। वैसे तो एक खिलीने से झात होता है कि वह घाडा

<sup>\*</sup> वत्स-य० ह०, पृ० ३२४।

हैं । इस खिलौने में पशु के कान टूट गए हैं। किंतु इसको घोड़ा मानने में शंका होती हैं; क्योंकि घोड़े का एक भी श्रौर खिलौना नहीं मिला है। गाय वैदिक कालीन श्रायों की एक प्रकार की संपत्ति थी। इसी प्रकार घोड़ा भी संस्कारों श्रौर हवनों में विशेष स्थान रखता था। श्रश्वमेध यज्ञ तो बिना घोड़े के हो ही नहीं सकता था। फिर शेर का चित्रण भी किसी मुद्रा पर नहीं है। इलम तथा सुमेर की कई वस्तुश्रों पर शेर का चित्रण है। मोहें जो दड़ो तथा सुमेर की श्रमेक वस्तुश्रों में समानता है श्रौर इस कारण मोहें जो दड़ो में शेर का न होना श्राश्चर्य की बात है।

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा की अनेक मुद्राश्चों पर बाघ का चित्रण है। हड़प्पा को एक मुद्रा पर बाघ के मुँह के नीचे एक तसला सा रखा है। दृसरे उदाहरण में बाघ एक शिरीप के वृत्त के नीचे हैं। यह पशु बड़ी लापरवाही के साथ बनाया हुआ है। विद्वानों का मत है कि हिंसक पशु होने के कारण कलाकार इस पशु का अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सके थे। कहा जाता है कि सिधु-प्रांत के कलाकार पहिले पशु-पित्त्यों का अध्ययन कर लेते थे और तब मुद्राओं या पिट्टंगं पर उनका चित्रण करते थे।

<sup>\*</sup> श्रा॰ स॰ रि॰, १९२८-२९, पु॰ ७४।

क्या सिंधु-प्रांत में पशुविल की प्रथा थी ? एक दो उदाहरणों से तो ऐसा प्रमाणित होता है। पीतल का बना एक सुंदर बकरा है, जो एक बर्तन के श्रंदर सुरचित श्रवस्था में पाया गया था\*। इस बकरे का गला एक खूँटे से बँघा है। शाक्त धर्म में पशु-विल श्रावश्यक है श्रीर यदि सिंधु-प्रांत में शाक्त धर्म का श्रास्तित्व था तो वहाँ पशुश्रों, विशेष कर बकरे की बिल श्रवश्य दी जाती रही होगी।

एक मुद्रा में किसी वृत्त की भुकी टहनी के नीचे कोई देवी हैं। देवी के सम्मुख हाथ जोड़े एक मनुष्य घुटनों के बल भुका हुआ हैं। इसके पीछे एक बड़े आकार का बकरा है। यह बकरा या तो बिल दिया जा रहा है, या इसका देवी से परिचय कराया जा रहा हैं। जहाँ तक संभव है, यह बिल का पशु नहीं हैं।

रा० व० दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पशुत्रों की हिंडुयां का एक बड़ा ढेर प्राप्त किया था। इनमें भेड़, बैल, घोड़े त्रादि पशुत्रों की हिंडुयाँ थीं। यह संभव है कि इस स्थान पर सामृहिक रूप से पशु-बिल दी गई रही है। ।

<sup>\*</sup> आo सo बिo, १९३०, पृठ ६२।

<sup>†</sup> वत्स-य० ह०, ए० १९५ ।

<sup>🖠</sup> श्रा• स० रि•, १९२५-२६, पृ• ७९ ।

हड़प्पा के शवागारों में एक पंजर के साथ एक भेड़ या बकरी का पंजर पड़ा था। यह पशु शायद बिल किया गया था। इसके शरीर के भी कई दुकड़े कर दिए गए थे\*।

प्राचीन काल के लोगों का विश्वास था कि मृतक के बकरी ही परलोक का रास्ता बतला सकती है। बकरी मरलता के साथ पहाड़ तथा जंगल में स्वयं अच्छी तरह से रास्ता हूँ इ सकती थी।

यह कहना कठिन है कि मोहें जो दड़ो में नर-बिल की प्रथा थी या नहीं। एक मुद्रा (जिसका उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं) से तो झात होता है कि एक स्त्री किसी देवी को बिल दी जा रही है; किंतु यह केवल अनुमान ही है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु-प्रांत में नर-बिल देवताओं की प्रमन्न करने के लिये दी जाती थी।

हड़प्पा में कुछ ऐसे पंजर प्राप्त हुए थे जिनमें सिर कटे जान पड़ते हैं। इनमें कुछ तो जान-यूमकर ढेर में रखे गए थे। इन मनुष्यों की मृत्यु कैमे हुई, यह बतल ना किन है। किंतु जहाँ तक संभव है, ये मनुष्य क्रूर तथा बबर जातियो द्वारा मारे गए थे। इनसे नर-बिल के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता।

<sup>\*</sup> वत्स -य० इ०, पृ० २२१।

ऋग्वेद में ४ यज्ञों— १) गजम्य, (२) अश्वमेध, (३) पुरुषमेध तथा (४) सर्वमेध—का वर्णन है। इनमें से पुरुषमेध यज्ञ वभी किया गया था या नहीं, यह ज्ञन नहीं है। ऋग्वेद के वंवल एक मंत्र से नग्बलि पर कुछ प्रकाश पड़ता है \*। कहा जाता है कि एक बार महाराज हांग्श्चंद्र रोगमस्त हुए। आचार्य ने उन्हें बतलाया कि वरुण को अपन पुत्र की बिल देकर आप रोग से उन्मुक्त हो सकते हैं। यह समाचार सुनकर राजा का पुत्र रोहिन वन में चला गया और शुनःशेफ को वहाँ से नग्बंल के लिये लाया। यज्ञ-मड्य में जब अजीगतं खयं शुनःशेफ को मारन के लिये उठा, तो अंतिम समय देख कर शुनःशेफ ने बड़ी करुणाजन क वाणी में भगवान से रज्ञा के लिये प्रार्थना की —

कस्य नृत कतमस्या मृतानां मनामेह चारुदेवस्य नाम। के। ने। मह्याश्चादेतये पुनद्दांत् पितरं च द्वारोय मातारं च ॥

किंतु भगवान के सच्चे भक्त कभी ऐसी आतंवाणी अपने मुँह से नहीं निकालते। इपलिये नरवित के इप उदाहरण पर भी संदेह होता है। ईगेलिंग महोदय का कहना ठीक था कि पुरुषमेध केवल एक संस्कार-विधि के वर्णन को पूर्ण करने के हेतु रखा गया था। कार्य रूप में यह कभी परिणात नहीं किया गया था।

<sup>\*</sup> ऋग्वेद - १, २४, १।

<sup>ं</sup> सैक्रेड बुक्स आँव दि ईस्ट, जिल्द ४४, भूभिका ४१।

नरबिल के बहुत ही कम उदाहरण बौद्ध जातक तथा एतिहासिक युगक के साहित्य में पाए जाते हैं स्त्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि नरबिल की प्रथा किसी युग में बर्बर जाति के लोगों के ही बीच प्रचिलत रही होगी।

अनेक मुद्राओं तथा मिट्टी के वर्त नों पर वृत्त या पत्तियों का चित्रण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु-प्रांत-निवासी वृत्त-पूजा में भी विश्वास रखते थे। श्री दीन्तित का मिट्टी की एक ऐसी पट्टी मिली थी जिसमें वृत्तपूजा का स्पष्ट चित्रण हैं। इस पट्टी में एक श्रोर सिरे पर छ: मनुष्य-श्राकृतियाँ खड़ी हैं। इनके नीचे बकरी द्वारा एक गाड़ी खींची जा रही हैं। दाई श्रोर दो फाँकों में विभाजित एक वृत्त हैं जिसके मध्य में कोई श्राकृति हैं। अनुमानत: यह श्राकृति वृत्त की देवी है। ऊपर जो छ: श्राकृतियाँ हैं वे संभवत: इस देवी के उपासक हैं।

एक दूसरी मुद्रा में वृत्त की आतमा का चित्रण है। वृत्त, मुद्रा के दाएँ कोने पर, केवल दो टहनियों से दिखलाया

<sup>\*</sup> गौड़वहा के श्रमर लेखक वाक्पित का कहना है कि यशो-वर्मन् (दिल्ल्य-पूर्वी भागों में विजय-प्राप्ति के लिये जाते हुए, मिर्जापुर के निकट स्थित ) विध्यवासिना देवी के मंदिर में, पूजा करने के हेतु टिके थे श्रीर इस मंदिर में विध्यवासिना देवी का नर-बिल दी जाती थां (देखिए, त्रिपाठी—हिस्ट्री श्रांव कन्नीज, पृ०१९७)।

<sup>†</sup> आ॰ स॰ रि॰, १६२४-२५, प्ट॰ ६५।

गया है। ये टहनियाँ एक वृत्त के श्रंदर से उत्पन्न हो रही हैं। इन टहनियों के मध्य में त्रिशूल-सदृश सींग धारण किए तथा बाजबंद पहिने एक नग्न श्राकृति है। इसके सम्मुख फिर बाजुबंद पहिने तथा लंबे बाल धारण किए एक दूसरी त्रिशृंग ब्राकृति है। ब्राकृति के सींगों के बीच में पंख से मालूम देते हैं। सर जॉन मार्शल इसे द्या का याचक कहते हैं। इस भूकी आकृति के पीछे एक पशु है जिसका मुंह तो मनुष्य जैसा है किंतु शरीर बैल तथा बकरे के समान है। मुद्रा के निम्न भाग में सात श्रन्य श्राकृतियाँ भी हैं। ये आकृतियाँ बालों को पीछे की श्रोर फेंके तथा घटनों तक वस्न पहिने हैं। सर जॉन मार्शल की धारणा है कि इस मुद्रा की टहनियाँ पीपल के बच्च का संकेत करती हैं श्रीर उनके मध्य की श्राकृति वृत्त की श्रात्मा है। निम्नभाग की सात श्राकृतियाँ दंबी के दत हैं \*।

भारत में चिरकाल से वृत्तों में देवी-देवताश्चों की श्वास्माश्चों के श्रस्तित्व का विश्वास रहा है। ऐतिहासिक युग में भारत तथा साची की कला में, स्त्रियाँ प्रत्यत्त रूप से वृत्तों के साथ दिखलाई गई हैं। इन वृत्तों के साथ जो स्त्रियाँ दिखलाई गई हैं वे श्रपन उमड़ते सींदर्य में हैं। वे प्राय: नग्न हैं, केवल कमर में एक मेखला पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल में स्त्रियाँ देवियों

<sup>\*</sup> मार्शल-मो० इं० सि०, पृ० ६३-६४।

<sup>🕆</sup> कुमारस्वामी—यक्शाज, पृ० ३२।

के रूप में थीं, किंतु साँची तथा भारत की कना में स्त्रियों का स्थान उच्च नहीं था। वे इस कला में यत्त-यत्तिरिणयों के रूप में दिखलाई गई हैं। इसका कारण शायद यह था कि बौद्ध धर्म का प्रचार ऋधिकतर प्राम-समाज में था ऋरेर प्रामाण लाग यत्त-यत्तिणियों के महत्त्व को भली भाँति जानते थे \*।

कुछ मुद्राश्चों में ऐसे दृश्य हैं जिनमें वृत्त वेष्टिनियों से निकल रहे हैं। हड़प्पा में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं । यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा में शिरीष का वृत्त एक वेष्ट्रनी से घिरा हुआ है। दूसरे उदाहरण में वेष्ट्रनी के अंदर एक वृत्त है। यह वृत्त एक छोटे चवूतरे पर खड़ा है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि भारत के प्राचानतम ठापेंपण सिक्तों में भी अनेक वृत्त वेष्ट्रना के अंदर दिखताए गए हैं!।

वेष्ट्रनियों के अंदर पित्रत्र वस्तुओं का रखन की प्रथा बाद को भी भारत में चल ी रही। पाली-पाहित्य में वेष्ट्रनो की पाकार (प्राकार) कहा गया है। इस प्राकार के अंदर कुछ वस्तुएँ, बृज्ञ, मंदिर, किलेया नगर रहते थे। इनमें से

<sup>\*</sup> मजूमदार—ए गाईंड टू दि स्कलपचर्स इन दि इंडियन स्यूजियम, जिल्द १, पृ० २४ ।

<sup>†</sup> वत्स – य० ह०, पृ० १३७ ।

<sup>‡</sup> ऐलान — कैटलाग श्रॉव क्वायन्स इन ऐंशोंट इंडिया, मृ० पृ० ३१।

कुछ वस्तुएँ वृद्ध (दीवार) तथा पत्र्वत (पहाड़ियों) से भी घेरी जाती थीं\*। बुद्ध भगवान के पवित्र द्यस्थिफूलों के स्तूप, सदैव भिन्न भिन्न शिल्पयुक्त वेष्टनियों से घिरे रहते थे।

मोहे जो दड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक शृंगी पशु के जुड़वाँ सिरों के बीच से नौ पीपल की पत्तियाँ निकल रही हैं। इससे भी ज्ञात हो । हैं कि पीपल तथा एक शृंगी पशु सिंधु प्रांत में पवित्र सममे जाते थे।

मोहें जो दड़ो, हड़प्पा तथा सिंधु-प्रांत के अनेक स्थानों में प्राप्त मुद्राओं पर पीपल के वृद्ध या पत्तियों का चित्रण मिलता है। प्राचीन काल में पीपल का विशेष धार्मिक महत्त्व था। अश्वत्थ वृद्ध, जो कालांतर में पीपल के नाम से प्रचलित हुआ, एक समय भारत के प्रमुख वृद्धों में था। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं— "मैं सब वृद्धों में पीपल हूँ"। ऋग्वेद के मंत्रों में लिखा है कि जो लोग 'श्रश्वत्थ' वृद्ध पर जल चढ़ाते हैं उन्हें स्वर्ग-प्राप्त होती है। पत्तों या वृद्धों की टहांनयों को तोड़ने का भी सर्वथा निषध है। कितु जब कभी पृजा के लिये पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं तो दमा के लिये कुछ मंत्र उच्चारित किये जाते हैं। तुलसी तथा बेल के पत्तों को तोहते समय आज भी मंत्र बोले जाते हैं और पत्तियाँ तोड़ने के बाद वृद्ध का सिर नवाया जाता है!।

<sup>\*</sup> दीर्घानकाय - भा० १, ७८।

<sup>†</sup> वैदक इंडेक्स — जिल्द २. पृ० ४३-४४ I

<sup>ों</sup> जा राँ ए सी वं , जिल्द १४, १६३०. पु॰ ८५-६७।

भिन्न भिन्न देवताश्चों के लिये भिन्न भिन्न वृत्तों की पत्तियाँ काम श्राती हैं। शिवजी के लिये धतूरे की वेल चढ़ाई जाती है किंतु श्रम्य देवताश्चों के लिये यह कभी नहीं चढ़ाई जा सकती।

पीपल के वृत्त के नीचे बुद्ध शाक्यमुनि ने परम ज्ञान प्राप्त किया था। पहिले तो इस वृत्त के साथ बुद्ध-निर्वाण की घटना संबंधित थी, किंतु बाद में यह वृत्त बुद्ध भगवान् के सारे जीवन से संबंध रखता दीख पड़ता है। भारत की कला से यह बात स्पष्ट हैं\*।

पीपल के श्रांतिरिक्त मि० मैं के को कुछ सुद्राश्रों पर नीम की पत्तियों का चित्रण भी मिला हैं। नीम एक कीटाणु- नाशक वस्तु है। ऐसी भी धारणा है कि नीम के वृत्त पर शीतला देवी का निवास है। चैत्र कृष्णा श्रष्टमी की नीम की पत्तियाँ शीतला देवी को चढ़ाई जाती हैं। संभवतः ऐसा ही कुछ विश्वास सिंधु-प्रांत-निवासियों का भी था। शायद यहाँ के लोग केले के वृत्त से भी परिचित थे। कुछ सुद्राश्रों पर जो चौड़ी तथा श्रधखुली पत्तियाँ दिखलाई गई हैं वे केले की ही पत्तियाँ हैं। केला श्राज दिन भारत में शुभ श्रवसरों के समय प्रयोग में लाया जाता है। कुछ वस्तुश्रों पर बबूल का भी चित्रण हैं!।

<sup>\*</sup> वस्त्रा--भारत, जिल्द २. पृ० ४x ।

<sup>†</sup> मैके-फ व य मो , पृ ३४१।

<sup>🙏</sup> मार्शल - मो० इं॰ सि॰, पृ० ३९० ।

शिरीष तथा शीशम के वृत्त भी सिंधु-प्रांत में किसी समय उगते थे। इनके पत्तों का चित्रण या ते। स्वतंत्र मुद्राद्यों पर या इड़प्पा से प्राप्त वर्त नों पर दीख पड़ता है।

भारतीय धर्म तथा परंपराश्चों में बन्न की पत्तियाँ सदैव पूजा की वस्तु रही हैं। लोगों का एक विश्वास यह भी था कि वृत्तों पर देव, यत्त, नाग, भूत-प्रेत तथा ऋष्सराश्चों का निवास हैं \*। वृत्त श्रौर वृत्त-त्रात्माश्रों या देवियों का ऋग्वेद में विशेष विवरण नहीं है। किंतु इस संबंध में यत्र-तत्र कुछ संकेत मिल ही जाते हैं। इन संकेतों से भी ज्ञात होता है कि वृत्तों में प्राय: गंधर्व तथा श्राप्तराएँ निवास करती हैं । मनुष्यों की तरह वृत्तों की शादियाँ तक की जाती हैं। १९३१ ई० में मि० मैके का एक ताबीज मिली थी. जिसमें शायद वज्ञ-पाणियहण का दृश्य र्त्र्यांकत है। इस ताबीज में एक स्त्रोर कुछ त्राकृतियाँ तथा चित्र-लिपि चित्रित है। दूसरी श्रोर पलटन पर विचित्र दृश्य दिखाई देता है। इस तरफ बाई श्रोर एक मनुष्य बैठा है श्रीर उसके नीचे एक बाघ है। बाघ की दाई स्त्रोर दो मनुष्य पेडों को हाथों में लिए हुए हैं। या ता यह दृश्य वृत्त-पागित्रहण का संकेत करता

<sup>\*</sup> कुमारस्वामी—हिस्ट्री श्रॉव इंडिया ऐंड इंडी-नीशियन श्रार्ट, पृ• ४१, ४७।

<sup>†</sup> मैकडोनल – वैदिक मिथौलॉजी, पृ० १५४।

है या ये दोनों मनुष्य वृत्त को भूमि से उखाड़ रहे हैं। वृत्त पर बैठी शायद वृत्तदेवी है\*।

हिंदुओं की दृष्टि से अनक वृत्त श्रमर हैं। उनका विश्वाम है कि युगों से ये वृत्त चले आ रहे हैं और इनका कभी अंत नहीं होगा। जैसे कुछ वटवृत्त प्रयाग, पुनी तथा जयपुर में हैं। इनके दर्शनार्थ प्रतिवर्ष सैकड़ों यात्री भारत के भिन्न भिन्न भागों से जाते हैं।

श्रमेक ऐसी मुद्र एँ तथा ताम्नपिट्टयाँ हैं जिनमें चित्रित हर्श्यों के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है। यह संभव है कि ये घटनाएँ किसी देवपुरुष या देवियों के जीवन से संबंध रखती हों। श्राजकल ही की तरह उस काल में भी देवगाथाएँ चलती रही होंगी। उन्हीं में विष्णत कुछ हश्य इन मुद्राश्रों या ताम्रपिट्टियों में भी श्रागए हैं।

एक समचतुरस्न ताम्न हो में संभवतः बेबीलोन की देवगाथाओं में विणित कोई देवपुरुष हैं। आकृति के सिर पर
दो सींग हैं, पीछे एक पूँछ हैं। दाएँ हाथ में वह एक धनुष
को थामें हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस आकृति का शरीर
पत्तों से ढका है। ऐसी भूषा शिकारियों के ही बीच प्रचितत
होती है और संभवतः इस मुद्रा में भी किसी शिकारी देवपुरुष
का चित्रण हैं।

<sup>\*</sup> आ० स॰ रि॰, १६३०-३१, पृ० ६६।

<sup>†</sup> श्रा० स० रि०, १९२५-२६, पृ० ९५।

एक मुद्रा में, एक मनुष्य बर्झी द्वारा एक भैंसे पर धावा कर रहा है। यह बर्झी विचित्र है। इस नमूने की कोई भी बर्झी सिंधु प्रांत में प्राप्त नहीं हुई है। इस धावे का क्या अर्थ है, यह बतलाना कठिन है। यदि धावा करनेवाला पुरुष कोई देवपुरुष नहीं है, तो यह कहना होगा कि सिंधु प्रांत में भैंसा पवित्र नहीं माना जाता था। यह भी संभव है कि भैंसा किसी विशेष संपदाय की पूजक वस्तु थी और इस पशु पर धावा करनेवाला एक ऐसा व्यक्ति है, जिसकी इस संप्रदाय के साथ शत्रुता थी\*।

ऐसा ही श्रज्ञात दृश्य एक दूसरी मुद्रा पर भी है। इसमें एक श्रोर मचान पर बैठकर एक मनुष्य बाघ के सदृश किसी पशु पर धावा कर रहा है। वहीं पर पैरों के निम्न भाग के बल पर तिपाई पर योगामन की मुद्रा में कोई श्राकृति बैठी है। यह श्राकृति कलाई से पखुरे तक कड़े पहने हैं। ऊपर की श्रोर श्रहाते के श्रंदर एक बकरा है। निम्न भाग में एक खरगोश सा पशु है। मुद्रा को उलटने से दूसरी श्रोर विचिन्न दृश्य दीख पड़ता है। इस श्रोर बैल तथा त्रिशूल सहित एक स्तंभ है। कोई देवपुरुष इस बैल की श्रोर मुँह किए हुए हैं। इस देवपुरुष के सम्मुख एक लकड़ी का दुमंजिला मकान भी है। यह संभवत: कोई मंदिर था। बैल श्रोर त्रिशूल के होने से तो यही ज्ञात होता है कि यह श्राकृति भगवान शिव की है ।

<sup>\*</sup> त्रा॰ स॰ रि॰, १९३०-३४, पृ० १६६।

<sup>†</sup> वत्स-य• ह०, पृ० १३०।

एक दूसरी मुद्रा में एक बिल्छ शरीर का देवपुरुष या पराक्रमी पुरुष, दो बाघों के साथ द्वंद्व कर रहा है। यह आकृति नग्न है। केवल कमर के पास एक पटका है। बाघों के मुँह खुले हैं। आकृति के सिर के ऊपर या तो कोई शिरस्त्राण था, या सिर के बाल ही विचित्र ढंग से बाँधे गए थे \*। इसका ठीक स्वरूप भी ज्ञात नहीं हो सका है।

मोहें जो दड़ो तथा हडप्पा के कुन्नों स्रोर स्नानागारों को देखकर विदित होता है कि सिंधु-प्रांत में जलपूजा का प्रचलन भीथा। तुलनात्मक दृष्टि से हड़प्पामें बहुत ही कम कुएँ प्राप्त हुए हैं। ये स्नानागार तो निजी स्वच्छता के लिये बने रहे होंगे। किंतु यह भी संभव है कि पाठ-पूजा, संध्या तथा ध्यान से पहिले यह आवश्यक समभा जाता था कि लोग स्नान आदि से निवृत्त हो जायँ। श्राजकल भी भारत में जलपूजा प्रचलित है। गंगा, यमुना, भागीरथी, सरयू, चंद्रभागा इत्यादि नदियों के जल का विशेष धार्मिक महत्त्व है। प्रयाग की त्रिवेगी तथा हरिद्वार में हरिजी की पैंडी पर प्रतिवर्ष स्नान के मेले जुड़ते हैं। मोहें जो दड़ो में कुषाग्ए-कालीन स्तूप के निकट संभवत: एक मंदिर दबा पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्नानागार में स्नान करने के बाद लोग इस मंदिर में स्नान करने जाते थे। खुदाई करते समय इस स्नानागार में दो छोट लिंग, नीले फियांस का एक बर्तन तथा कुछ ताम्र की पट्टियाँ प्राप्त हुई हैं।

<sup>\*</sup> श्रा॰ स॰ रि०, १६३०-३४, पृ० ६३-६४।

सिंधु प्रांत में आज दिन भी जलपूजा की कुछ परंपराएँ हैं।

यहाँ 'दिरियापंथी' नाम का एक संप्रदाय है कि। इस संप्रदाय के
लोग नदी की पूजा करते हैं। नागपूजा में भी जल का विशिष्ट
स्थान है। और हम पहिले देख हा चुके हैं कि सिंधु प्रांत में
नागपूजा भी होती थी।

स्वस्तिका खौर यूनानी कृश का चित्रण भी मुद्राद्यों तथा पिट्टियों में दीख पड़ता है। स्वस्तिका तथा चक्र सूर्य भगवान् के प्रतीक भी माने जाते हैं। श्री आपटे के अनुसार स्वस्तिका शुभ भाग्य का लच्चण हैं। श्री आपद सिंधु-प्रांत में भी किसी प्रकार की सूर्यपूजा प्रचलित रही हो। वैदिक दंतकथाओं में सूर्य भगवान् का विशेष स्थान हैं । स्वस्तिका और आग्नि का भी संबंध सूर्य ही के कारण था। वास्तव में पारसियों के एक प्राचीन आग्निमंदिर के प्रमुख द्वार पर स्वस्तिका का चिह्न बना था। इस मंदिर के तोरण पर सूर्य और चंद्रमा का भी चित्रण था। एक समय स्वस्तिका का प्रतीक एशिया, यूरोप तथा आमेरिका में प्रचलित था। आजकल भी हिंदू दुकानदार इस चिह्न को अपने

<sup>🕸</sup> गजेटियर श्रॉव दि प्रॉविंस श्रॉव सिंध, पृ० १६५ ।

<sup>🕇</sup> श्रापटे-ए संस्कृत डिक्शनरी, पृ० ११६१।

<sup>‡</sup> विंटरनिट्ज़—ए हिस्ट्री ऋाँव इंडियन लिटरेचर, जि॰ १, पृ॰ ७५।

<sup>§</sup> ज॰ रॉ॰ ए॰ सो॰ बं॰, जिल्द १४, १६३०, पृ॰ ६९५ ।

दरवाजों या बहियों के ऊपर बनाते हैं। सिंधु-प्रांत में इन चिह्नों का भी ऐसा ही धार्मिक महत्त्व था।\*

में।हें जो दड़ों में पीतल की बनी नर्त कियों की मूर्ति याँ भी मिली हैं। एक नर्त की को सन् १९२७ ई० में स्व० रा० व० दयाराम साहनी ने प्राप्त किया था (चि० सं० ३-१,२)। इस नर्त की के हाथ भाव आभे व्यक्त करने की मुद्रा में हैं। पैरों से मालूम होता है कि नर्त की ताल के आधार पर नृत्य कर रही हैं। नर्त की के हाथ कड़ों से भरे हैं और वह गले में एक हैंसली पहने हैं। इस नर्त की को देवदासी माना गया है। इसके चेहरे पर सचमुच घुणा का भाव है। यह देवदासी नग्न है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में देवदासियाँ नहीं थीं; क्योंकि इनका उल्लेख न तो जातकों में है और न कौटिल्य के ऋर्थशास्त्र में। इनका सर्वप्रथम उल्लेख महाकवि कालिदास के मेघदूत में मिलता हैं। काश्मीर के गायक किव कल्हण ने भी मंदिर की नत की का उल्लेख किया हैं‡। जोगमारा गुफा-लेख में भी एक देवदासी का वर्णन हैं। इनसं

<sup>∗</sup> स्वस्तिका के विषय में, मि • टॉमस विल्सन का लेख जो बार्ड ऋॉब रीजेंट्स ऋॉब दि स्मिथसेानियन इंस्टीट्यूट की जुन ३०,१८६४ की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित है, विशेष पढनीय है।

<sup>†</sup> मेघदूत १,३५।

<sup>🛨</sup> राजतर गिया, श्र० ४, पृ० ४१६-२४ ।



चि० सं० २ (१)



चि० सं० २ (२)

ज्ञात होता है कि देवदासियाँ ईसा के बाद की शताब्दियों में त्र्यनेक मंदिरों में वर्तभान थीं।

श्री दीत्तित जी के मतानुसार यह स्त्री नीप्रो जाति की है। उनके अनुसार इस जाति की स्त्रियाँ प्रायः नग्न ही रहा करती थीं। यह जाति सिंधु-पांत की जातियों से भिन्न थी ।

दूसरी मृति मि० मैके के। सन् १९३० ई० में प्राप्त हुई थी। यह पहली मृति से कई बातों में भिन्न है। इन दोनों मृति यों में प्रत्येक का एक एक हाथ कड़ों से लदा है। दोनों के पैर आवश्यकता से अधिक लंबे बनाए गए हैं। किंतु मि० मैके द्वारा प्राप्त मृति किसी आधार पर टिकी थी; क्योंकि उसके पैरों के नीचे अभी तक कुछ ऐसे चिह्न वर्षमान हैं। श्री साहनी द्वारा प्राप्त मृति की रूपरेखा दूसरी मृति से भव्यतर हैं।

मिट्टी की बनी दो मूर्तियाँ भी नर्त कों की सी जान पड़ती हैं। इनमें पैर जिस दशा में दिखलाए गए हैं उनसे श्रमुमान होता है कि वे भी नृत्य कर रही हैं। ऐसा नृत्य या ते। किसी विशेष संप्रदाय के लोगों के बीच प्रचलित था श्रथवा किसी संस्कार या कर्मकांड के श्रवसर पर होता था !!

नृत्य के संकेत कुछ तावीजों पर भी मिलते हैं। फियास के एक तावीज पर एक मनुष्य तो ढोल बजा रहा है श्रीर कुछ मनुष्य

<sup>#</sup> दीचित—प्री• मि॰ इं॰ वे॰, पृ॰ २६।

<sup>†</sup> श्रा० स० रि०, १९३१-३२, पृ० ६०।

<sup>🐧</sup> मैके -फ॰ य॰ मा॰, पृ॰ २६६ ।

नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य का संबंध अवश्य किसी संस्कार कर्म या अन्य विधि से होगा \*।

भारत में नृत्य का इतिहास श्राति प्राचीन है। ऋग्वेद के कई मंत्रों से भी नृत्य पर प्रकाश पड़ता है।

यहाँ पर यह लिखना भी उचित होगा कि पीतल की बनी नर्त कियाँ शायद अधर्ववेद में बर्णित 'दासी' या संहिताओं में वर्णित 'शूद्रा' की तरह के।ई दासपुत्रियाँ हों ।

क्या सिंधु-प्रांत में गायन-वादन का भी प्रचार था? ऐसी उच्च सभ्यता के समाज में लिलत कलाओं का होना श्रसंभव नहीं है। खेद है कि उर की खुदाइयों की तरह यहाँ के हैं भी वाद्य प्राप्त नहीं हुए हैं। फियांस की एक मुद्रा पर ढेाल सदश के हैं बस्तु है। इसके। एक मनुष्य, जिसके चारों ओर और लोग हैं, बजाता दीख पड़ता है। हड़प्पा से प्राप्त एक दूसर तावीज में बाघ के सम्मुख ढोल बजाए जाने का दृश्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में सिंधु प्रांत में ढोल के साथ साथ तार के वाद्य भी प्रचलित थे। दो मुद्राओं पर तो मृदंग की सी कोई वस्तु है। ढोल का सुंदर चित्रण एक दूसरी मुद्रा पर है। इसमें एक स्त्री ढोल के। श्रपने बगल में द्वाए हुए है। मुद्राओं तथा तावीजों पर कुछ ऐसी वस्तुओं का चित्रण है जिन्हें

<sup>\*</sup> मैके-इं सिं , पृ ९३।

<sup>🕇</sup> ऋथवंवेद ५, २२, ६ । तैत्तिरीय संहिता, ७, ४, १६, ३ ।

वीणा माना जा सकता है। सिंधु प्रांत में कांसताल भी बजाया जाता था\*।

प्राचीन भारत में संगीत का उच्च स्थान था। ऋग्वेद के मंत्र स्वयं संगीतमय हैं। कहते हैं कि कैलाशपित भगवान शंकर ने संगीत को बढ़ाया और नारद ने उसे संसार को बतलाया। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये संगीत बहुत बड़ा साधन है। संसार की कई जातियों ने इसे आत्मोन्नित तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिये अपनाया है। इसलिये संगीत का प्रायः धर्म ही से संबंध होता है।

यजुर्वेद संहिता तथा ब्राह्मण समाज में स्त्रियाँ संगीत से विशेष प्रेम करती दिखाई देती हैं। वे सदैव ऐसे व्यक्तियों से विवाह करने की इच्छा प्रकट करती हैं. जो संगीत से प्रेम रखता हो । उस समय राजा तक संगीत में निपुण होते थे। मस्य-पुराण से ज्ञात होता है कि वृष्णिवंशज राजा तैत्तिरी ने अपनी पुत्री को संगीत और नृत्य सिखलाया था ।

इस विखरी सामग्री ही से हम सिंधु-प्रांत-निवासियों के धर्म के विषय में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। इस प्रांत के निवासियों की तावीजों या जादू-टोनों पर विशेष श्रद्धा थी। इनपर शायद प्राक्कालीन देवी-देवताकों की जीवन-संबंधी घटनाएँ

<sup>#</sup> दीिच्ति--प्री० सि० इं० वे०, पृ० ३०।

<sup>†</sup> तैत्तिरीय संहिता ६, १, ६५।

<sup>🖠</sup> मत्स्यपुराग ४४, ६२ ।

चित्रित हैं। यहाँ के निवासियों का जल, वृत्त, मातृदेवी, शिव, नाग, लिंग तथा शिक्त की उपासना में विश्वास था। योग की परिपाटियों से भी वे श्राभक्ष थे। सिंधु-प्रांत में बाहर की कई जातियाँ बसती थीं; श्रीर हम मान सकते हैं कि सिंधु-प्रांत-निवासियों के धर्म में वैदेशिक तत्त्व भी रहे होंगे। कदाचित यहाँ साप्रदायिक पूजा भी होती रही हो।

साधारण पूजा के श्रितिरिक्त कुछ भक्तों ने योगबल द्वारा श्राध्यात्मिकता प्राप्त करने तथा श्रनत ईश्वर तक पहुँचने का प्रयत्न किया होगा। सिंधु-प्रांत निवासियों ने इस प्रकार गहन चिंतन की श्रोर भी पग बढ़ाए थे।

श्राधुनिक हिंदू धर्म की प्रणालियों श्रीर विश्वासों के साथ सिंधु-प्रांत निवासियों की धार्मिक प्रणालियों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि सिंधु-प्रांत निवासियों का वास्तविक धर्म हिंदू धर्म ही था श्रीर श्राज का हमारा धर्म भी संभवतः उसी मृल से श्राया है, यद्यपि समयानुसार वर्त मान हिंदू धर्म में परिवर्त न भी हो गए हैं।

## षष्ठ श्रध्याय

## कला-कोशल

जीवन में कला एक आवश्यक वस्तु है। केवल भोजन ही में मनुष्य की तृष्ति नहीं होती। उमें मानसिक तथा बौद्धिक भोजन की भी आवश्यकता होती हैं। सभ्यता के सभी युगों में कला का मनुष्य-जीवन से कुछ न कुछ संबंध अवश्य रहा है। जहाँ इसकी कमी रही है उस समाज को जंगली या बर्बर कहा गया है। इसी लिये तो भर्त हरिजी ने भी कहा हैं—

साहित्यसंगीतकलाविहीन:

साचात् पशुः पुच्छविषाणहीनः ।

श्चर्यात् संगीत, साहित्य तथा कला-रहित मनुष्य बिना पूँछ के पशु के समान है।

हम देख चुके हैं कि सिधु-प्रांत की सभ्यता अभ्युदय की पराकाष्टा को पहुँची थी। उस काल के लोगों ने प्रति दिवस काम आनेवाली वस्तुश्रों तक में अपना उच्च सौंदर्य तथा कला-प्रेम दिखलाया था। मुद्राश्रों, तावीजों तथा दे। चार मूर्तियों के आधार पर ही हमें सिंधु-प्रांत की कला का विवेचन करना होगा।

सिंधु-प्रांत में सैकड़ों मृष्मृत्ति याँ प्राप्त हुई हैं। इनका तीन भागों में विभाजित किया गया है—

- (१) बच्चों के खिलौन
- (२) मंदिरों और देवताओं का भेंट की जानेवाली तथा पूजा की मृण्मृत्तियाँ
  - (३) खिलौने जो समाधियां में रखे जाते थे।

सिंधु-प्रांत की मृष्मृत्तियाँ अधिकतर कुरूप हैं श्रोर इन्हें एकाएक कला की वस्तुएँ मानने में संकाच होता है। किंतु फिर भी उनका वर्णन श्रावश्यक प्रतीत होता है।

सिंधु-प्रांत में मातृदेवी की बहुत सी मृष्मृत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें आँखें कम चौड़ी हैं जो मिट्टी की पट्टियों से दिखलाई गई हैं। नाक प्रायः बाद में जोड़ी जाती थी। नाक के दोनों त्रोर मिट्टी दबाकर गाल बनाए जाते थे। कुछ मृति यों में नथुने नहीं दिखलाए गए हैं। ऐसी मृति याँ प्रायः खड़ी तथा नग्न हैं। कमर से नीचे केवल एक छोटी धोती पहनी जाती थी और कभी कभी इस घोती के ऊपर एक मेखला पड़ी रहती थी। कुछ उदाहरणों में सिर पर पंखे की तरह विचित्र शिरोवस्त्र हैं। कुछ मृति यों के कानों की ओर प्याले जैसी वस्तुएँ हैं। इन प्यालों में घी या तेल की बत्ती जलाई जाती रही होगी; क्योंक इन प्यालों पर आग की लपटों के चिह्न हैं । ये प्याले भी किसी वस्तु से सिर पर बाँधे

<sup>\*</sup> मैके-फ व य० मेर . पुर २६०।





चि० मं० ४

जाते रहे होंगे। पैर प्रायः जुड़े रहते थे। किसी भी उदाहरण में श्रॅंगुलियों नहीं दिखलाई गई हैं। श्रच्छी मृतियों में थे।ड़ा गड्ढा करके, फिर इसी गड्ढे पर मिट्टी की पत्ती रखी जाती थी। इस प्रकार इन मृतियों में होंठ तथा मुँह दिखलाए जाते थे। प्रायः सभी मृतियों में स्तन बहुत बड़े बनाए गए हैं। ऐतिहासिक युग की मृतिकला में भी स्त्रियों के विशाल स्तनों को महत्ता दी गई है श्रोर इस शैली की कितपय विद्वानों ने तीक्र समालोचना भी की है।

पुरुष-आकृति की मृष्मृतियाँ प्रायः नम्न हैं (चि०सं० ३)। इन मूर्तियों में भी शिरोवस्त्र तथा आभूषण हैं। सिर के बाल प्रायः नारों से बाँधे जाते थे। सर जॉन मार्शल इन पुरुष-मूर्तियों के। देवताओं की आकृतियाँ बतलाते हैं।

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी मृण्मृत्ति याँ हैं जो बच्चों द्वारा बनाई गई हैं। ये लापरवाही से बनाई गई हैं और इस कारण इनका शिल्प अति साधारण है।

कुछ मृष्मृिर्त्त याँ मंदिरों में भेंट की जाती थीं। इस वर्ग की मृर्ति यों में कियाँ वच्चों के। स्तन पान कराती बनाई गई हैं। कुछ कियाँ गर्भवती ख्रौर कुछ सिर पर रोटियाँ ले जाती हुई चित्रित की गई हैं।

सिंधु-प्रांत में इन मृति यो का बनाने का कोई ढाँचा प्राप्त नहीं हुआ है। केवल मुखारे ही ढाँचों में बनाए जाते थे। वास्तव में शुंग-काल से ही मृरम् नि यों के लिये ढाँचे बनने लगे। पशुद्धों तथा पिच्चिंग के भी अपनेक खिलौने सिंधु-प्रांत में प्राप्त
हुए हैं। पत्थर और घोंघे के बने पशु कम हैं। घोंघे के
काटना किठन होता है और शायद इसी कारण सिंधु-प्रांत में
घोंघे के पशु नहीं बनाए जाते थे। पीतल तथा ताम्न के
बने खिलौने इने गिने ही हैं। किंतु इन धातु श्रों में
श्रांकित पशुश्रों का सर्वथा यथार्थ चित्रण हुआ है। बैल
तथा कुत्ते के कई सुंदर खिलौने प्राप्त हुए हैं। हंस के भी
खिलौने बनते थे। इनपर भिन्न-भिन्न रंगों की पालिश की जाती
थी। बतख का चित्रण भी भव्य है। मि० मैके इन बतखों
की तुलना उर से प्राप्त बतखों से करते हैं। कछुए के भी तीन
खिलौने प्राप्त हुए हैं। इनमें एक घोंघे का बना है।

पशुष्यों की आँखें बड़ी सुंदर बनाई गई हैं। यहाँ तक कि कौशल की दृष्टि से इन आँखों के बनाने में ही कलाकार अपनी सारी समभ और सुम दिखला सके हैं \*।

प्रायः सभी खिलौने अच्छी तरह श्रिप्त में पकाए गए हैं। इनके ऊपर लाल तथा चिकनी पालिश की जाती थी। वस्न तथा श्राभूषण मिट्टी की पिट्टियों से श्रलग बनाकर चिपकाए जाते थे। ये पिट्टियाँ पहले खिलौनों पर लगा दी जाती थीं फिर वे श्रीजारों से ठीक कर ली जाती थीं। श्रांखें बनाने के लिये पहिले साधारण छिद्र बनाए जाते थे। इन छिद्रों के

<sup>\*</sup> मार्शल-मो॰ इं॰ सि॰, चित्र ३ (४, ११, १५, १७)।

श्रंदर पुतली दिखलाने के लिये भिट्टी की पट्टियाँ रखी जाती थीं। कुछ पशुत्रों की श्रांखों पर पत्थर की खचित वस्तु भी रखी जाती थी। मातृदेवी की श्रानेक मूर्तियाँ पीछे से चिपटी हैं श्रीर संभवतः वे दीवारों के सहारे बैठाई जाती थीं।

मृष्मृर्त्तियों को बनाने की विशद प्रथा संसार के सभी प्राचीन देशों में देखी जाती है। नौसौस में सर आर्थर इवेन्स को अनेक सुंदर मृष्मृर्त्तियाँ प्राप्त हुई थीं। फिर साईप्रस, यूनान, मेसो-पोटेमिया आदि देशों में भी ऐसे खिलौने मिले हैं। भास्कर शिल्प के उदाहरणों से सचमुच इनकी तुलना नहीं हो सकती किंतु जैसी आरामतलबी तथा कौतृहल-जनक कल्पनाओं से ये मृतियाँ बनी हैं वे खवश्य प्रशंसा के योग्य हैं।

भारत में ऐसे खिलौनों का इतिहास मोहें जो दड़ो काल से प्रारंभ होकर आज तक चला आ रहा है \*। मौर्य, शुंग तथा गुप्त काल में अनेक सुंदर मृष्मृत्तियाँ बनीं। मौर्य युग के पूर्व के खिलौने दर्शनीय नहीं हैं पर मौर्य युग में खिलौनों में कुछ बारीकी आ गई थी। पटने में स्व॰ डा॰ जायसवाल को एक आति सुंदर, मौर्यकालीन स्नी का घड़ प्राप्त हुआ। था। इस घड़ की तुलना उन्होंने पटने की यद्ती से की हैं। शुंग काल, मृष्मृत्ति-

<sup>\*</sup> भारत के विभिन्न प्रांतों में लेखक ने ऋाधुनिक मृरमूर्त्तियों का ऋष्ययन कर यह धारणा स्थिर की है कि पूना तथा मथुरा में इस समयः सर्वोत्तम मृरमूर्त्तियाँ बनती हैं।

<sup>†</sup> ज॰ इ॰ सो॰ स्रो॰ स्रा॰, जुलाई १९३६, ए॰ ३३।

कला का स्वर्ण युग माना जा सकता है। इस समय ढाँचों का प्रयोग होने लग गया था। इस काल की मृर्क्तियों में प्रतिदिवस दीख पड़नेवाले अनेक दृश्य चिन्नित किए गए हैं। ये दृश्य केवल मृष्मृर्क्तियों तक ही सीमित नहीं थे। इस युग की जितनी भी मृर्तियाँ तथा अन्य वस्तुएँ बनी हैं उन सब में ऐसे दृश्य चिन्नित किए गए हैं।

इन मृष्मूर्त्तियों से उस काल के जीवन तथा धार्मिक विश्वासों के विषय में हमको बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। मातात्र्यों तथा बच्चों के विशद चित्रण से मालूम होता है कि इन युगों में गृहस्थ-जीवन बड़ा सुखी था ।

इन मृष्मृत्तियों तथा पत्थर की मृर्तियों में भी समानताएँ हैं।
कुषाण-काल में, पहले के वेदिकास्तंभों में श्रांकित कियों तथा
शालभंजिकाश्रों की मिट्टी की प्रतिकृतियाँ बनाई गईं। तद्यशिला के भीर टीले से प्राप्त एक दूसरी मृति की तुलना साँची के
तेरिण पर श्रंकित एक यत्ती से की जा सकती है। यह निवि वाद
है कि शुंगकाल की कई पत्थर की मृतियाँ प्रायः मौर्य युग की
मृष्मृत्तियों के श्राधार पर बनी हैं। गुष्तकालीन मृष्मृत्तियों
से भी ऐसा ही प्रमाणित होता है!।

अ जिं यू॰ पी॰ हि॰ सो॰, जिल्द ३, १६३५, १० १२६।

<sup>†</sup> इं । हि । क्या ।, जिल्द ३, १६३५, प्र । १२६।

<sup>🗜</sup> इंडियन ऐंटिक्वेरी, ऋगस्त १६३६, पृ० १४३ ।

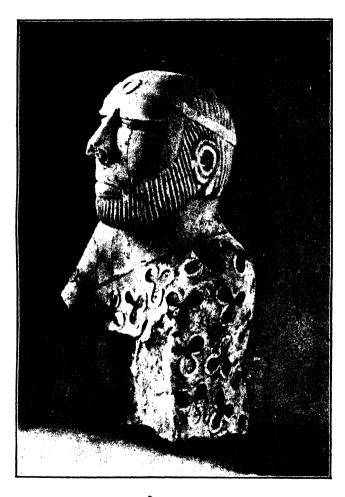

चि० सं० १

ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में भी कुम्हारों की श्रलग श्रलग मृष्मृर्त्तियों की दूकानें थीं। स्वयं कुछ कुम्हारों के बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाया करते रहे होंगे। जैसा पहिले कहा जा चुका है, श्रनंक खिलौनें का निर्माण बच्चों के हाथों से हुआ है। प्राचीन यूनान में भी कई खिलौने बच्चों द्वारा बनाए जाते थे\*।

फिर भी हमारे सम्मुख एक विडंबना उपस्थित होती है। यदि इन मृष्मृत्तियों में अधिकतर बच्चों के खिलीने थे, तो यह प्रश्न होता है कि कैसं बच्चे इन कुरूप खिलीनें को पसंद करते रहे होंगे। बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति सुंदर वस्तुओं की ओर लपकने की होती है। हमारा अनुमान है कि उस काल में मृच्छिलप अपने शिशु काल में था और इसलिये भद्दे होने पर भी उस काल के बच्चे इन खिलीनों के अपना लेते थे।

मोहं जो दड़ो में एक पत्थर की मृति प्राप्त हुई है जिसके। श्री रामप्रसाद चंदा येगो की तथा मि० मै के पुजारो को मृति बतलाते हैं। इस मृति में केवल धड़ ही बाकी रह गया है। यह पुरुष-श्राकृति दाढ़ी पहिने हैं, किंतु हांठ का ऊपरी भाग साफ है। दाएँ हाथ में श्रांतक या भुजबंध सहश कोई श्राभूषण है, शरीर में एक त्रिपत्र ढंग का वस्त्र हैं (चि०सं० १)। प्राचीन बेबीलोन के पुरोहित ऐसं ही ढंग के वस्त्रों का पहिनते थे।

मरे—ए हैंड बुक ऋाँव ग्रीक आक्योंलाँजी, पृ० ३१७ ।

<sup>†</sup> आ॰ स॰ रि॰, १६२५-२६, १० ६१।

इस मृति की श्रांखें श्रधसुली हैं। वे नासिका के श्राप्र-भाग में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नेत्रों में कोई स्वचित पदार्थ रखा था।

श्रादिपुराग में योगी की श्रांखों के लिये लिखा है\*— नात्यन्मिषन न चात्यंतनिमिषन

श्चर्यात् योगी की श्चाँखें न तो पूरी बंद ही होनी चाहिए श्चौर न पूरी खुली। इम मूर्ति की श्चाँखें श्चधखुली हैं श्चौर इसके श्चाधार पर श्री० चंदा इसे योगी की मूर्ति बतलाते हैं।

यहाँ पर इस मूर्ति के शरीर की त्रिपत्र भूषा के विषय में भी कुछ कहना उचित होगा। कितपय विद्वानों ने कहा है कि यह त्रिपत्र शैली केवल वृत्तों के समन्वय से बनी है। यह धारणा ठीक ही है। यह शैली फारस, यूनान, मेलोपोटेमिया आदि देशों को भली भाँति ज्ञात थी। हड़प्पा की कई गुरियों पर इस शैली का चित्रण हुआ है । श्री वत्स को यह शैली कई अन्य आभूषणों पर भी दीख पड़ी थी। उन्होंने रजत का एक ऐसा आभूषण पाया था, जिसमें सोने की टोपी वाली खड़िया मिट्टी की गुरियों की जड़ाई द्वारा यह त्रिपत्र शैली बनाई गई थीई।

<sup>\*</sup> स्रादि पुरागा, ११, ६२।

<sup>ां</sup> मॉडर्न रिव्यू, श्रागस्त १९३२, पृ० १५८।

<sup>🖠</sup> वत्स-य० इ०. पृ० ३६६ ।

<sup>§</sup> त्रा० स० रि०, १६२८-२९, पृ• ७६।

ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्तियों पर सजावट के लिये रंग भी लगता था। इस योगी की मूर्ति के त्रिपत्र अलंकरण में भी लाल रंग लगाया गया था।

एक श्रालबास्टर की बनी दूसरी पत्थर की मूर्ति भी मोहें जो दड़ो में पाई गई है। इसमें श्राकृति घुटने ऊपर की श्रोर मोड़-कर बैठी हैं। हाथ घुटनों पर स्थित हैं श्रोर चेहरा बहुत लंबा है। नाक भी श्रावश्यकता से लंबी बना दी गई है। श्राकृति के चेहरे पर एक नुकीली दाढ़ी है। संभवत: इस श्राकृति की श्रांखों के गड़ढों पर खचित बस्तु रखी गई थी\*। इसी के साथ एक दूसरे सिर का उदाहरण है। यह श्राकृति भी दाढ़ी पहिने है। इसमें केशों की सुंदर व्यवस्था की गई है। बाल शायद नारों द्वारा बाँधे गए थे। इस मृति में नाक ऊँची तथा गाल उठे हुए से हैं।

ि स्वयों के भी कुछ सुंदर सिर मोहें जो दड़ो में प्राप्त हुए हैं। एक लगभग साढ़े पाँच इंच ऊँचा सिर है। इसके बाल घुँघराले हैं। दाहिनी श्रांख में, जो कि विचित्र ढंग से बनाई गई है, श्वेत रंग दीखता है। पीले चूने के पत्थर का एक दूसरा सिर है। इसमें पीछे की श्रोर एक गाँठ है। मुँह छोटा है श्रौर होंठ श्राधिक मोटे हैं। इसका माथा भी

<sup>#</sup> आ० स० रि०, १६२५-र६, पृ० =५।

<sup>†</sup> वही पू॰ ८१-८२।

छोटा है। यह ज्ञात नहीं हो सका है कि यह मूर्ति स्त्री की है या पुरुष की। दाढ़ी के न होने से तो यही ज्ञात होता है कि यह मूर्ति किसी स्त्री की है। ऋंतिम युग में बनी एक दूसरी मूर्ति है। इसके वच्न:स्थल पर कोई मोटा रुईदार कपड़ा बँधा है। किंतु साथ ही एक शाल भी है जो कि बाँई बाँह से होकर दाई बाँह के नीचे पड़ा है। इस मूर्ति का गला बड़ा मजबूत है किंतु माथे और गाल की हड़ियाँ चिपटी हैं।

सबसे महत्वपूर्ण शिल्प की दो मृति याँ हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इनमें एक लाल तथा दूसरी नीले-काले पत्थर की बनी है। इनके छंग भंग हो गए हैं, कितु घड़ अभी ठीक अवस्था में है। लाल पत्थर की मूर्ति में मांसपेशियाँ बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाई गई हैं (चि० सं० २३)। पेट, जैसा कि प्रायः बाद की भारतीय कला में भी दीख पड़ता है, कुछ उठा हुआ है। कुहनियों पर गोलाकार छिद्र बने हैं। ये छिद्र किसी गोल बमें से बनाए जाते रहे होंगे। संभवतः शरीर के भिन्न भिन्न अवयव अलग अलग बनाकर फिर सीमेंट से जोड़े जाते थे। नीले पत्थर में अंकित मृति तो किसी नत के की जान पड़ती हैं। इस मूर्ति का गला बहुत भारी है। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि इस मृति के शायद तीन सिर थे, और यह प्रागैतिहासिक युग के शिव की मृति रही होगी\*।

<sup>\*</sup> मार्शल-मो० इं ० सि ०, ६० ४६।

इन मृतियों से ज्ञात होता है कि उस काल के कलाकारों का छेनियों तथा अन्य हथियारों पर कितना अधिकार था। साथ ही हम कहेंगे कि उन्हें मनुष्य-शरीर के अंग-प्रत्यंगों का सुंदर ज्ञान था। सर जॉन मार्शल ठीक ही कहते हैं कि "ई० पू० चौथी शताब्दी का कोई भी यूनानी कलाकार इस मृति को स्वन्निर्मित कहने में गौरव समकता।" वास्तव में जहाँ तक शरीर-सौष्टव तथा सुंदरता का प्रश्न है वहाँ तक तो यूनान की कला का कोई पार नहीं पा सकता। वहाँ की कला में कभी आध्यात्मिक भाव नहीं आए। यूनानी लोगों ने कलाओं के द्वारा भगवान् तक पहुँचने का कभी स्वप्न तक नहीं देखा। मनुष्य-सौंदर्य के ही चारों आर उनकी कलात्मक प्रवृत्ति यूमी।

में।हें जो दड़ों में प्राप्त अन्य मृतियाँ शिल्प की दृष्टि से निम्न कोटि की हैं। उनके बीच में इन हड़प्पा की मृतियों का होना एक रहस्य सा मालूम होता है। यदि हम यह माने कि ये मृतियाँ ऐतिहासिक युग की हैं, और अकस्मान ही इस तह में चली गई हैं तो हमें इसमें संदेह होता है। क्योंकि जिस तह में य मृतियाँ प्राप्त हुई हैं उस तह में ऐतिहासिक युग की कोई दृसरी वस्तु नहीं मिली है। दूसरे, जैसा कि सर जॉन मार्शल कहते हैं इस शैली की मृतियाँ कभी ऐतिहासिक युग में नहीं बनीं। अब तक मौर्य, शुंग, तथा गुप्त काल की सैकड़ों मृतियाँ प्राप्त हुई हैं, किंतु किभी भी मृति में शरीर के अंग अलग से बनाकर नहीं जोड़े गए हैं। इन युगों की पूर्ण

मृति याँ समूचे पत्थरों की बनी हैं। हड़प्पा की मृति यों में तो हाथ और सिर संभवत: सीमेंट खादि पदार्थी से जोडे जाते थे। फिर हड़प्पा की मृति यों में कुहनी पर हाथों के लिये जो छिद्र बने हैं वे गोल हैं श्रीर शायद बमें द्वारा बनाए गए हैं। छिद्र करने का यह ढंग भी सर्वथा नवीन है। इनके **श्र**तिरिक्त ऐतिहासिक युग में हड़प्पा की मृति<sup>°</sup>यों के नमूने के पत्थरों की मृतियाँ कभी नहीं बनीं। इन सब बातों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा की मृति याँ प्रागैतिहासिक युग की ही हैं \*। संभवतः उस युग में इड़प्पा में भी उसी सूफ तथा ज्ञान के कलाकार थे, जैसे ई० पू० चौथी शताब्दी में यूनान में उत्पन्न हुए थे। कंवल इन दो मूर्तियों श्रीर नर्तिकयों की मृति के श्रतिरिक्त मेहिं जो दु तथा हुड़पा में कोई अन्य मृति नहीं केारी गई है। अन्य मृति याँ श्रति साधारण हैं। किंतु उस समय एक कला-शास्त्रा ने कला में खुब उन्नति कर ली थी, दूसरी शाखा श्रपने शिशु काल में थी। कालांतर में यही परंपरा यत्त-मृति<sup>र</sup>-समृह, भारत, साँची, अमरावती तथा मथुरा की कला में अवर्तारत हुई।

प्राचीन सिंधु-प्रांत में मृति यों की श्राँखों तथा श्रन्य सजावटों के लिये खिचत वस्तुश्रों का प्रयोग भी होता था। कुछ श्राँखों में तो पत्थर श्रौर कुछ में घोंघे के टुकड़े लगे थे। यह शैली मिस्र तथा सुमेर के लोगों को भी ज्ञात थी।

<sup>#</sup> वत्स—य० इ०, पृ० ५०८ !

पीतल की नर्रा कियों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। किंतु नृत्य का उस काल में क्या ध्येय था, यह ज्ञात नहीं है। पीतल की एक नर्रा की को तो देवदासी माना गया है। संभवतः उस काल के नृत्य अधिकतर धार्मिक ही होते थे। आजकल उद्यशंकर, कथाकाली तथा शांतिनिकेतन और जयपुर के कलासंप्रदाय नृत्य का प्रचार केवल कला की दृष्टि से करते हैं।

वाजूबद, कंठहार, बड़े हार, चूड़ियाँ, भुजबंध, श्रंतक, श्रंगूठियाँ इत्यादि वस्तुएँ बड़ी मनाहर हैं। इनकी निर्माण-शैली देखते ही बनती है। श्रामूषणों का व्यवहार प्रत्येक वर्ग के लोगों में था। श्री दीचित तथा साहनी महोदय को चाँदी की कल्सियों में जो श्रामूषण मिले थे उनकी वर्णेक्षटा श्राति सुंदर है। बड़े हारों पर भिन्न भिन्न रगों की सुंदर गुरियों तथा स्वर्ण की पष्टियों का प्रयोग हुआ है। श्रामूषणों में बहूमूल्य पत्थरों का कम प्रयोग हुआ है। गोमेदसन्निभ तथा लाल गोमेदा की गुरियाँ ही श्रिधकतर प्रयुक्त हुई हैं। संभवतः लाल गोमेदा की गुरियाँ चन्हू दड़ो में बनाई जाकर उर तथा सूसा को भी भेजी जाती थीं। माहें जो दड़ो की श्रावश्यकताश्चों की पृति भी शायद चन्हू दड़ो ही करता था\*।

मोहें जो दड़ा में थोड़ी ऋलंकृत लाल गोमेदा की गुरियाँ भी प्राप्त हुई हैं। एक समय इस शैली की गुरियों का मेसेापोटेमिया,

<sup>\*</sup> ग्रा० स० रि०, १६३५-३६, पृ० ४२।

फारस तथा सूसा में बड़ा प्रचार था। इन गुरियों पर काले या सफेद रंग से कारीगरी की जाती थी। ऐसी गुरियाँ मेहें जो दड़ों में खड़िया पत्थर से भी बनी हैं। पहले खड़िया पत्थर पर पकाए गेरुए रंग से पालिश होती थी श्रौर इसके बाद फिर चित्रण होता थां । फारस में तो इस शैली की गुरियाँ श्राज तक भी बनती हैं। सिंधु-प्रांत के सेहवान नामक स्थान में मि० मैं के ने एक व्यक्ति से इस शैली की गुरियों के संबंध में बातचीत की थी। उस व्यक्ति ने मि० मैं के की बतलाया कि हैदराबाद (सिंध में केवल एक ही मनुष्य इस कौशल को जानता था, किंतु उसकी श्रव मृत्यु हो गई है। समस्त सिंधु-प्रांत में श्रव उस व्यक्ति का पुत्र ही इस कौशल को जानता हैं। सिंधु-प्रांत में लाल गोमेदा की श्रवलंकृत गुरियाँ बाद में भी बनी थीं किंतु वे साधारण हैं श्रौर ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि ये गुरियाँ तब बनी थीं जब मोहें जो दड़ों की महत्ता फीकी पड़ चुकी थी।

कुछ गुरियों में खचित पदार्थ भी रखा जाता था। इनसे सचमुच इन गुरियों की सुंद्रता बढ़ती रही होगी। कितनी ही गुरियों में त्रिपत्र शैली का चित्रण है ऋौर गुरियों में बर्में की तरह किसी ऋौजार से गहरान किया जाता था। बाद् में गहरे स्थानों में रंग भरा जाता था !।

ऐंटिक्वेरीज जर्नल, जनवरी १९२६. जि० ६, पृ० ४६१।

<sup>† &#</sup>x27;मैन', जिल्द ३३, सितम्बर १६३६, पृ० १४३-४४।

<sup>ैं</sup> वत्स—य० ह०, पृ० ५०८।

सिखारी में बनी बहुत सी गुरियाँ सिंधु-प्रांत तथा हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ तो वास्तविक पत्थरों की बनी हैं, पर कुछ अन्य पदार्थों की बनी हुई हैं। उनको गरम करने से उनका रंग रवेत हो गया था। इनमें बहुत सी गुरियाँ विभिन्न रंगों से चित्रित थीं। यह बात विशेष महत्व की है कि सिखारी गुरियों के। रंगने की प्रथा मेसे।पोटेमिया, मिस्न तथा कीट के लोग नहीं जानते।

गुरियों की रँगने के लिये प्रधानतया नीला रंग ही उपयुक्त समक्ता जाता था। इनकी चमकाने का प्रयत्न भी बाद में किया जाता था।

निर्धन समाज के लोग मिट्टी की बनी गुरियों के ही प्रयुक्त करते थे। ये द्यति साधारण हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कारीगरी नहीं है। हाँ, कभी कभी इनपर कुछ रंगों से पालिश द्यवश्य कर दी जाती थी।

मोने की कम गुरियाँ प्राप्त हुई हैं। ये प्रायः आभूषणों के समृहों के साथ थीं। संभवतः मृल्यवान होने के कारण ये कम बनाई जाती थीं। चाँदी तो सिंधु-प्रांत निवासियों को उपलब्ध थी, किंतु फिर भी चाँदी की थे। ही गुरियाँ बनी थीं। शायद उस काल के लोग रंग-विरंगी गुरियों को ही अधिक पसंद करते थे। ताम्र तथा पीतल की गुरियों का श्रच्छा प्रचार था। इन धातुओं से मालाओं के बीच के लिये श्रांतक श्रादि बना करते थे।

श्रमेक गुरियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों की जाड़कर बनाई जाती थीं। यह शैली संसार के किसी श्रम्य देश को ज्ञात नहीं थी।

कुछ गुरियों पर सोने की टोपियाँ भी पहनाई जाती थीं। संसार के खौर देशों में ता इस प्रकार की स्वर्ण टोपी सहित गुरियों का बड़ा प्रचार था। मेसोपोटेमिया तथा मिस्र देश में टोपियों सहित गुरियों की शैली बहुत प्रचलित थी।

गुरियाँ कई आकारों की होती थीं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आकारों में भी वे सिंधु-प्रांत में प्राप्त हुई हैं। इनके लिये पत्थर भारत के भिन्न भिन्न भागों तथा भारत में बाहर के देशों से भी आते रहे होंगे। सिखारी पत्थर भारत के कई स्थानों में पाया जाता है। सिंधु-प्रांत में संभवतः यह राजपूताना, मैसूर, मदरास, जबलपुर तथा बिहार-उड़ीसा से प्राप्त किया जाता था। वैदूर्य तो निस्संदेह अफगानिस्तान के बद्ख्शां प्रांत से आता था। सुंदर हरा अमेजन पत्थर नीलिगिरि की पहाड़ियों के निकट दादाबेटा या काश्मीर से प्राप्त किया जाता रहा होगा। लाल गोमेदा काश्मीर के रुदक प्रदेश, काठियावाड़ तथा राजपीपला रियासत से प्राप्त किया जाता था। लाल गोमेदा काश्मीर के प्राप्त किया जाता था। लाल गोमेदा काश्मीर के प्राप्त किया जाता था। लाल गोमेदा का प्रचार अधिक था। संभवत: सिंधु-प्रांत में बहन सी गुरियाँ फारस से भी आती थीं ।

<sup>\*</sup> ऐंटिन्विट, दिसंबर १९३१, पृ० ४६१।

घोषे की भी कुछ गुरियाँ बनी थीं। लाल श्रपारदर्शक गोमेद की भी गुरियाँ थीं। यह पत्थर मारवाड़ तथा विजावर के कुछ स्थानों में पाया जाता है। मेहिं जो दड़ो में यह पत्थर राजपूताना से ही श्राया रहा होगा।

नील लेहित स्फटिक, द्विण पठार तथा विहार-उड़ीसा से प्राप्त किया जाता था। इसकी भी सुंदर गुरियाँ बनी थीं। लाजवर्द की बहुत कम गुरियाँ बनी थीं। जासुनी स्फटिक विहार-उड़ीसा तथा द्विणी पठार के कुछ भागों में पाया जाता है। सिंधु-प्रांत में संभवतः द्विणी पठार हो से यह पत्थर छाता था। गोमेद्सन्निभ, पलनाद के निकट गोदावरी के पुलिन से प्राप्त किया जाता रहा होगा।

स्वर्ण तथा रजत की भी अनेक वस्तुएँ मोहें जो दड़ो और हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं। स्वर्ण तो भारत ही के किसी भाग में प्राप्त किया जाता रहा होगा। दिल्लिए भारत (मैसूर) में स्वर्ण की अनेक खाने हैं। कोलर के स्वर्ण में कुछ रजत-तत्व भी होता है। एमा ही मिश्रित स्वर्ण मोहें जो दड़ो का भी है। अनंतपुर से भी स्वर्ण मेंगाया जाता रहा होगा। रजत का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। स्वर्ण की अपेचा अधिकतर बड़ी वस्तुएँ रजत की ही बनती थीं। रजत भागलपुर, मानभूम, मुँगेर तथा बिहार-उड़ीसा के सिहभूम प्रदेशों से प्राप्त किया जाता था। कुछ रजत के आभूषणों में सीमा भी मिला हुआ है। मैसूर तथा मद्रास में भी रजत की खाने थीं, किंतु यहाँ का रजत स्वर्ण-

मिश्रित है। यदि मोहें जो दड़ो निवासी धातुत्रों को श्रालग श्रालग करने की विधि जानते थे तो निश्चित है कि सिंधु-प्रांत में रजत और स्वर्ण दक्षिण से ही यहाँ श्राता था \*।

ताम्र वल्चिस्तान के पश्चिमी भाग, श्रारव श्रौर श्रफगा-निस्तान के दक्षिण में पाया जाता हैं। भारत में ताम्र की खानें श्रजमेर, सिरोही. खेतड़ी तथा मेवाड़ में हैंं। इन्हीं स्थानों से मोहें जो दड़ों में रजत श्राता रहा होगा।

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में पीतल की भी कई वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। पीतल की कुछ वस्तुएँ साँचों पर ढाली जाती थीं, कुछ पिटी चहरों से बनती थीं और कुछ समृचे टुकड़ों से बनाई जाती थीं। सिंधु-प्रांत में ताँबा और पीतल साथ साथ चलते थे, इसी कारण इस सभ्यता को भी नवीन प्रस्तर-युग की सभ्यता कहते हैं। मार्शल साहब की धारणा ठीक ही है कि सिंधु-प्रांत निवासियों को पीतल कम मात्रा में प्राप्त था।

सन् १९०५ ई० में मि० बी० ए० स्मिथ ने एक लेख में यह
प्रमाणित करने की चेष्टा की थी कि भारतीय सभ्यता में कभी
पीतल का युग नहीं आया। उस समय केवल थोड़ी सी
वस्तुएँ दिच्छा भारत के शवस्थानों में मिली थीं। इनको
भी स्मिथ साहब ने बाद के युग का बतलाया। उन्होंने यह भी
कहा था कि भारत में पीतल की जो वस्तुएँ हैं वे या तो बाहर

<sup>\*</sup> माशंल-मां• ई॰ मि॰, पु॰ ६०५।

से आई हैं, या अकस्मात ही भारत में बन गई हैं \*। किंतु आज मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा की खुदाइयों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि ५००० वर्ष पूर्व भी भारतवासी पीतल में अभिज्ञ थे और अन्य संसार की सभ्यताओं की तरह उनकी सभ्यता भी पीतल के युग के अंतर्गत आई थी।

मीसे का सिंधु-प्रांत में कम प्रयोग हुआ है। यह शायद अजमेर की खानों, बिहार-उड़ीसा तथा मद्रास से यहाँ आता रहा होगा। पश्चिम में अफगानिस्तान की घोखंद घाटी में स्थित फारंजल नामक स्थान में भी सीसे की खानें थीं। किंतु मार्शल साहब के अनुसार मोहें जो दड़ो में सीसा अजमेर से आया रहा होगा।

टीन सिंधु-प्रांत में प्रथक् धातु के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रायः तीद्या धारवाले श्रीजारों या हथियारों के लिये उपयुक्त समका जाता था। टीन हजारीबाग प्रदेश या फारस के उत्तर-पश्चिम में कारादाग प्रदेश से प्राप्त किया जाता रहा होगा।

हाथीराँत की वस्तुएँ कम प्राप्त हुई हैं। समस्त खुराइयों में श्रभी तक हाथीराँत के दो दाँत प्राप्त हुए हैं। हाथी की हिड्डियों से जुड़ाई या खिचत दुकड़े भी बनाए जाते थे। एक विचित्र हाथीदाँत का दुकड़ा है जो कि किसी बर्तन के ढकने पर रखा रहा होगा। इस दुकड़े के ऊपर एक दृसरे

<sup>\*</sup> इंडियन ऐंटिक्वेरी १६०५, पृ० २२६।

को काटते हुए वृत्त बने हैं। कभी कभी हाथीदाँत की बड़े श्राकारों की वस्तुएँ भी बनती थीं \*। दुबके हुए भेड़ों श्रीर कुत्तों के जो खिलौने प्राप्त हुए हैं उनके शरीरों के मध्य में छिद्र हैं। इनको शायद माला के रूप में पिरोया जाता था। ये विज्ञौने कीड़ाशील कल्पना के सुंदर उदाहरण हैं।

सिंधु-प्रांत-निवासियों की वेश-भूषा का उल्लेख हम पहले हों कर चुके हैं। श्राभूषण बनाने में इस प्रांत के निवासियों ने विशेष कुशलता प्राप्त की थी। उनके भिन्न भिन्न रूपों में बनाने की शैली तथा रंगों का चुनाव उच्च कोटि के कलाकारों का ही कार्य हो सकता है। इन सब बातों को देखकर हमें यह कहने में संकाच नहीं होता कि सिंधु-प्रांत-निवासियों का जीवन कलामय था।

सिंधु-प्रांत की मुद्राश्चों तथा पिट्टियों पर श्रंकित श्राकृतियाँ सिंधु-कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये मुद्राएँ या तो बगांकार हैं या समचतुरस्न। श्राधिकतर मुद्राएँ सिखारी की बनी हैं। पहले ये श्रारी से काटी जाती थीं श्रोर फिर चाकू से कोने श्रादि ठीक किए जाते थे। बाद को चमकाने के लिये इन्हें किसी पदार्थ से माँजा जाता था। श्रंत में इनके ऊपर पालिश की जाती थी। इनपर कई पशुश्रों का चित्रण हैं। किंतु कला के सर्वोत्तम उदाहरण कृषडदार बैल, भैंस तथा नीलगाय के चित्रण

क मैके—इं० सि०, पृ० १७१-७२।

में दीख पड़ते हैं। इनका यथार्थ रूप में चित्रण हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार ने पहले पशुआों के प्रत्येक श्रंग का अध्ययन कर लिया था और इसके बाद ही उसने अपनी छेनी उठाई थी। इन उदाहरणों से कलाकारों की सत्यांनष्टा तथा पर्यवेच्नण-शक्ति स्पष्ट रूप में दीख पड़ती हैं। ये कलाकार यह भी भली भाँति जानते थे कि कला का सौंदर्थ से क्या संबंध है और किस प्रकार सौंदर्य की श्राभव्यक्ति कला में होनी चाहिए। पशुआों का ऐसा मजीव, स्वाभाविक तथा गौरव-पूर्ण चित्रण बाद की अशोककालीन कला में भी हुआ है।

वास्तव में पशुश्रों की इतनी सुदृढ़ मौस-पेशियाँ यूनान की ही कला में सर्व प्रथम दीख पड़ती हैं। यह कहना ठीक ही है कि मोहें जो दड़ो की यह कला हमारे सम्मुख परिपक्व रूप में आती है। इसका जन्म तो उसके सैकड़ों वर्ष पृत्र हो गया रहा होगा।

मृग्मृतियाँ भी पत्थर की मृर्तियों की शैली पर ही बनाई जाती थीं। बैल का एक मुद्र सिर श्राप्त हुआ है। इसमें आँख, कान तथा मींगों के लिये छिट्ट बने हैं। आँख, कान तथा सींग अलग अलग बनाकर जोड़े जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिर भी किसी चिपटी वस्तु के साथ सीमेंट द्वारा जोड़ा गया था। बैल के बाल कुशलता-पूर्वक दिखलाए गए हैं।

पशु, पिचयों तथा मूर्तियों की सुंदरता को बढ़ाने के लिये स्वचित वस्तुद्यों का प्रयोग होता था। ये खिचत वस्तुएँ कीमती पत्थर, हाथीदाँत तथा घोंघे की बनती थीं। प्राय: जैसलमेर के लाल श्रीर पीले पत्थर श्रीर श्रलवास्टर से ही खिचत दुकड़े निकाले जाते थे। ये दुकड़े भिन्न भिन्न रूपों में काटे जाते थे। छोटी छोटी गुरियों तक में ये खिचत दुकड़े रखे गए थे। एक दो गुरियों में तो सुंदर पॅखड़ियों के खिचत दुकड़े खुंचत दुकड़े जुड़े थे।

पशु-श्राकृतियों के लिये ताम्न तथा पीतल का प्रयोग भी होता था। पीतल तो शायद उसी ढंग से तैयार किया जाता था जैसा बाद में नालंदा विहार के कारीगर तैयार करते थे \*। किंतु यह निविवाद है कि प्राचीन सिंधु-प्रांत में एक वग के लोगों ने धातु-विज्ञान में श्रवश्य कुशलता प्राप्त कर ली थी।

हड़प्पा में चौदह भाड़ भी खुदाई में निकले हैं। ये भिन्न भिन्न ढंगों से बनाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन भाड़ों से भिन्न भिन्न मात्रा की गर्मी पदार्थों में पहुँचाई जाती थी। इनमें मिट्टी के बर्तन नहीं पकाए जाते थे। संभवतः इनमें धातु के बर्तन, फियांस की मुद्राएँ और पट्टियाँ, कार्निलयन गुरियाँ तथा ऐसी ही अन्य वम्तुएँ डाली जाती थीं।

मोहें जो दड़ो, हड़प्पा और सिधु-प्रांत के अनंक स्थानों से मिट्टी के वर्तन प्राप्त हुए हैं। ये वर्तन प्रायः कुंभ पर बनाए जाते थे। खेद हैं कि अभी तक कुंभकार के कोई चाक सिंधु-प्रांत की खुदाइयों में नहीं मिले हैं। ६७ फीट वाले कई भट्टियों के घेरे इधर उधर दीखते हैं। मिट्टी निकट के ही स्थानों से ली

<sup>\*</sup> दीक्षित-प्री० सि० इं० वं०, पृ० ५४।

जाती थी। इस मिट्टी में कभी बालू, कभी चूना और कभी दोनों पदार्थ मिले रहते थे। सिंधु प्रांत के मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के थे। एक वर्ग के बर्तनों पर पतले, हल्के लाल या पीले रंग की पालिश होती थी। इनपर रेखागणित के वृत्तों या के। यों की कारीगरी की गई है। सिंधु प्रांत में मर्वप्रथम ऐसे बतन आस्री में, जो मोहं जो दड़ो से ८० मील दक्षिण है, प्राप्त हुए थे। इन बर्तनों पर काले या चाकतंट रंग से बेल- बूटे बनाए जाते थे। ऐसे बर्तनों पर गले नहीं बनाए गए थे।

दूसरं वर्ग के बर्तन अच्छी तरह पकाई चमकीली मिट्टी के बन हैं। इन बर्तनों पर लाल रंग की पालिश थी और इनके ऊपर काले रंग से बेल-वृटे, किए गए थे। बर्तनों की पालिश कभी कभी गेरए रंग की होती थी। गेरू गच मध्यप्रदेश में पाया जाता है, किंतु मि० मैं के कहते हैं कि सिधु-प्रांत में गेरू हरमुज (फारस का खाड़ी) से आता था। इस वर्ग के बर्तनों पर रखागिएत के चित्र नहीं हैं। कितने ही ऐसे बर्तन हैं जिनके ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ाया गया था। इस ढंग के अधिकतर बतन में।हें जो दड़ों में ही मिले हैं। सिधु-प्रांत के अन्य स्थानों, जैसे चन्हू दड़ों, गाजीशाह जो कोटिड़ों आदि के निम्न स्तर में भी ऐसे बर्तन पाए गए हैं। अन्य स्थानों के बर्तनों पर न तो रंग की पालिश हैं और न कोई कारीगरी ही।

बर्तनों को पकान से पहने कूँ चियों द्वारा बूटे बना दिए जाते थे। ये बेल बूटे बड़े रमणीय तथा हृदयप्राही हैं। हड़प्पा के

शवस्थानों में प्राप्त वर्तनों की चित्रकारो ते। बड़ी ही सुंदर है। इन बर्तनों पर ताड़ तथा शिरीष के पत्तों का चित्रण है। अनेक बर्तनों पर पीपल की पत्तियों का चित्रण भी दीख पडता है। चन्ह दडो से प्राप्त बर्तनों पर पीपल की पत्तियों का चित्रण दर्शनीय है \*। मछली तथा फेफड़ों की श्राकृति के कुछ चित्र इन बर्तनों पर बनाए गए थे। यह चित्रण कभी कभी तो सार बर्तन के ऊपर होता था किंतु कुछ उदाहरणों में यह बर्तनों के गलों तक ही सीमित है। हडप्पा से प्राप्त एक बर्तन के गले पर उडते हुए मार दिखलाए गए हैं। इनके बीच बीच में तारे बन हैं। इन मारों की पीठ पर ऋर्द्ध मनुष्य तथा ऋर्द्ध पशु-आकृतियाँ हैं। संभवतः ये मनुष्य के 'सूच्म शरीर' का स्वर्ग ले जाते हुए चित्रित किर गए हैं। प्रायः मेारों के सिर पर सींग दिखलाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिधु-प्रांत में मोर का मृतक-संस्कारों में श्रवश्य कुछ स्थान था🕆 । चन्ह्र दुड़ो से प्राप्त दा बर्तनों के दुकड़ों पर मेार सर्पी पर भपटते दिखलाए गए हैं।

हड़प्पा के एक दूसरे उदाहरण में विचित्र दृश्य है। इसमें रेखाओं द्वारा वर्तन का गला दो भागों में विभाजित किया गया है। नीचे के भाग में तो पत्तियों श्रीर सितारों का चित्रण है श्रीर ऊपर के भाग में एक महत्वपूर्ण दृश्य है। इस दृश्य के भी दे

**<sup>\*</sup> श्रा० स∙ मे० न० ४८, पृ०**३३ ।

<sup>†</sup> वहस-य० ह०, पृ० २०७।

भाग हैं। एक भाग में एक चंचुधारी मनुष्य के दोनों और दो विचित्र पशु, संभवतः बैल हैं। इन पशुक्रों के सींग मुह्वा तथा लंबे हैं। चंचुधारी श्राकृति इन पशुक्रों को रम्सी से बाँधे और हाथों और पैरों से पकड़े हुए हैं। इसके बाएँ हाथ में धनुष और बाण है। दाई श्रोर के चित्रण में इसी पशु पर एक कुत्ता धावा कर रहा है। कुत्तों ने मुँह में पशु की पूँछ पकड़ ली है। पशु के पीछे दो उड़ते में।र भी दिखलाई देने हैं। इन दोनों भागों के दृश्यों के मध्य में एक बड़े श्राकार का बकरा है। इस पशु के बड़े बड़े सींगों पर श्राठ विश्वल जुड़े हैं। ये शिवली के त्रिश्ल रहे होंगे ।

बर्तन के गले के दूसरे भाग के दृश्य में त्रिशुल पशु के सींगों के बीच में आ गए हैं। बाई ओर के पशु की पूँछ भी शायद नेाच ली गई थी। दाई ओर बकरे की आकृति के मोर चित्रित किए गए हैं।

श्री बत्स कहते हैं कि इन दृश्यों में चित्रित पशु द्वी-देवताओं के। बिल दिए गए थे। इसलिय वे मृतक व्यक्तियों की श्रात्मा के। स्वर्ग तक ले जा सकते थे। इसमें चित्रित कुत्ते संभवतः यमराज के कुत्ते हैं। वैदिक युग के लोगों का विश्वास था कि यम की सीमा में स्थित नदी के। पार करने के लिये मृतक को उत्क्रांति या वैतर्गी गाय की सहायता की श्रावश्यकता

<sup>\*</sup> वत्स-य॰ ह॰. पृ० २०७।

होती है। उक्त दश्य में मृतक को बैल को सहायता से निदयाँ पार करवाने का दृश्य श्रंकित हैं \*।

इस विशद चित्रण से ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासियों ने मृतक-शरीर संबंधी अनेक काल्पनिक धारणाएँ बना ली थीं। साथ ही वे इन धारणाओं को लाचिएक रूप में भी रख सकते थे, यह उनकी विशेषता थी। सितारों के चित्रण का ध्येय संभवत: आकाश की दिखलाना था।

हड़प्पा में प्राप्त केवल एक वर्तन के दुकड़े पर ही मनुष्य-श्राकृति का चित्रण हुआ हैं। मोहें जो दड़ो में किसी भी वर्तन पर मनुष्य या उसके शरीर के किसी भाग का चित्रण नहीं पाया गया है। कदाचित् किसी धार्मिक संकोच के कारण मोहें जो दड़ो में मनुष्य का चित्रण नहीं किया गया। दूसरी श्रोर मिस्र के प्राग्डाईनैस्टिक युग तथा सूसा श्रोर सुमेर के वर्तनों पर मनुष्य-श्राकृति का विशद चित्रण हुआ है।

कुछ बर्तनों पर श्राल्प्स पर्वत के जंगली बकरेका भी चित्रण है। यह वकरा सिंधु प्रांत में नहीं पाया जाता, किंतु यह स्पष्ट है कि यह पशु यहाँ के निवासियों का श्रच्छी तरह झात था। हड़प्पा से प्राप्त एक वर्तन पर बारहसिंगे का भी चित्रण हैं!।

<sup>#</sup> वत्स- य० इ०, पृ० २०७-०८।

<sup>†</sup> आ• स॰ रि॰, १६२७-२८, चित्र ३५ (वी) ।

<sup>‡</sup> वही, १६२७-२८, पृ∙ ७६।

साँप, मेर, बतल और तोते को आकृतियों से भो सिंधु-भात में मिट्टी के बर्तन सनाए जाते थे। मङ्गित्र ता सिंधु-भात-निवासियों को अच्छो तरह झात थीं, किंतु इस हा चित्रण केवल एक हो बर्तन पर पाया गया है। मङ्गलों के चित्रित न होने में अवश्य कुछ रहस्य मालूम होता है, क्योंकि मोहें जो दड़ों की अन्य समकालीन सभ्यताओं के स्थानों, जैसे नाल और सुमेर के वर्तनों में मङ्गलियाँ प्रायः चित्रित को जातों थीं । हिएण का चित्रण भी कुछ बर्तनों पर हुआ है। जंगली मुर्गे भो संभवतः कुछ बर्तनों पर चित्रित किए गए थे।

हड़ा है। इसमें एक मळुशा एक डंडे पर अपने जाल को लटकाए हुए हैं। इस मळुए के आगे भी कोई आदमो था, जिसका एक हाथ दिखाई दे रहा है। नीचे को मुड़तो रेखाएँ संभवतः नदी की धाराओं के सूचित करती हैं। बीच के रिक स्थानों में कई पशु तथा चिह्न श्रंकित किए गए हैं।

चित्रण के लिये कूँचियाँ किस वस्तु को बनती थीं, यह भी ज्ञात नहीं हैं। आजकल के सिंधी कुंभकार तो गधे के बालों से कूँची बनाते हैं। उस समय भी या तो ताड़ के बारीक पत्रों या गधे के बालों से ही कूँचियाँ बनाई जाती रही हेांगी।

<sup>\*</sup> मार्शल-मो॰ इं॰ सि॰, १० २१६।

<sup>†</sup> बत्स – य॰ ह० , पृ० २८९ ।

जिन वर्तनों में पानी या के।ई आलात द्रव्य रखा जाता था चनके श्रंदर विद्वमन का पलस्तर लगाया जाता था। ऐसे बर्तनों के तलों से ज्ञात हो जाता है कि कुंभकार ने इन्हें घुमते हुए चाक पर से रस्सी द्वारा काटा था। घडों पर कभी कभी तो बहत पतला श्रीर कभी खुब माटा रंग चढाया जाता था। माटा रंग लगाने का एक लाभ यह भी था कि बर्तनों के छोटे छोटे छिद्र बंद हो जाया करते थे। भिन्न भिन्न रंगों की कारीगरी वाले बर्तन मोहें जो दड़ो में कम थे। ऐसे रंगों का एक सुंदर फूलदान या कुछ ऐसे ही अन्य प्रयोग का पात्र मे।हें जो दड़ो में मिला था। ऐसे बर्तनों की चित्रकारी के लिये लाल, काला, हरा श्रीर पीला रंग प्रयुक्त होता था। प्रायः श्वेत रंग के ऊपर भी चित्रकारी की जाती थी। जहाँ खेत रंग के चित्रण की ष्प्रावश्यकता होती थी वहाँ बर्तन के स्वाभाविक रंग के ही ऊपर चित्रगा कर दिया जाता था \*। मोहें जो दहो में इस रंग की कारीगरी से युक्त कम बर्त न प्राप्त हुए हैं। लाल रंग के ऋतिरिक्त अपन्य रंग बर्त नों के पकाने के बाद ही लगाए जाते थे। सिंधु-प्रांत के बहत से बर्त ना पर दो ही रंग प्रयुक्त होते थे। इनमें एक रंग तो बत्न की पालिश का ही हा जाता था और दूसरे रंग से बत नों के ऊपर चित्रकारी की जाती थी। भिन्न भिन्न रंगों की कारीगरी से युक्त वर्तन उस समय बनने लगे थे जब कि

<sup>\*</sup> मैके-इं० सि०, पृ० १४७ !

मेहिं जो दड़ो तथा इड़प्पा की सभ्यता अवनित को आयोर ढल रही थी।

इसी शैली के कुछ बर्तन आस्त्री में भी मिले थे। किंतु आलग अलग प्रभावों के कारण मेहें जो दड़ो तथा आस्त्री के बर्तनों में असमानताएँ आ गई हैं। सर औरियल स्टाईन को बल्चिस्तान के कुछी, मेही आदि स्थानों में भी इस शैली के बर्तन प्राप्त हुए थे \*। नाल में भी मि० हारप्रोञ्ज ने इस शैली के अनक बर्तन प्राप्त किर थे । ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे बर्तन किन्हीं विशेष चेत्रों में फैले थे।

चमकाए हुए बर्तनों के दुकड़े भी जुराई में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार के बर्तन बनाने के लिये विशेष कौशल की आवश्यकता होती हैं। सभ्यता के इस युग में न तो इलम और न सुमेर के ही निवासियों को वर्तनों पर चमक लाने का ऐसा ढंग झात था। ऐसे बर्तनों के बनाने में सदैष काले तथा नीते रंग की मिश्रित मिट्टी प्रयोग में लाई गई हैं।

मोहं जो दड़ा में बिना किसी चित्रकारी के थे। डे से ही बर्तन प्राप्त हुए हैं। एसे बर्तन प्रायः निम्न स्तर में पाए जाते हैं। कभी कभी इन वर्तनों पर केवल कुछ पोलापन लिएं हुए तथा गहरे लाल रंग की पालिस की जाती थी। नकासी-युक्त बर्तन भो कम पाए गए हैं। अनेक वर्तनों के अंदर ही नकासी की गई

श्रा० स॰ मे॰, नं॰ ४३।

<sup>†</sup> वही, नं० ३५ ।

है। कुछ आहुति रखने की तश्तरियों पर भी नक्काशी है। यह बतलाना कटिन है कि बर्तनों के श्रंदर क्यों नक्काशी की जाती थी।

एक प्रकार की छोटी हंडियों पर उठे हुए दानों की कारीगरी है। संभवतः ऐसे बर्तन किसी मंदिर की निजी संपत्ति में से थे। बुछ बहुत छोटे आकारों के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इनपर शायद इत्र या कोई सौंदर्य-वर्द्धक पदार्थ रखा जाता था। ६ इंच ऊँचे एक प्रकार के खंडित बर्तन मीहें जो दड़े। में बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। ये जल पीने के पात्र थे। जल पीने के बाद ये बर्तन संभवतः तोड़ दिए जाते थे। भारत में अभी तक जिस मिट्टी के बर्तन से एक बार पानी पी लिया जाता है एसे जृठा सममा जाता है। आहुति-आधारों का मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में बड़ा प्रचार था। इनपर भी लाल पालिश के उत्पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। सुमेर तथा इलम में भी ऐसे सैकड़ों आहुति-आधार थे।

हड़्प्पा में कुछ ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें खुदाई करके कुछ चिह्न बनाए हुए हैं। ये चिह्न संभवत: बर्तनों के निर्माण-कर्ताओं के नाम सृचित करते हैं। यह भी संभव है कि इन बर्तनों पर उनके अधिकारियों के नाम खुदे हों \*।

<sup>\*</sup> वस्त- य॰ द० पृ० २८६। पटने की खुदाइयों में मीर्य-कालीन तहों पर बुछ ऐसे मिशी के बर्तन प्राप्त हुए ये जिन पर 'पर्वतः

मोहें जो दहो में ऐसे चिह्नों का कोई बत न प्राप्त नहीं हुआ है। इनके अतिरिक्त सैकड़ों प्रकार के बर्त न सिधु प्रांत में प्राप्त हए हैं। यह निवि वाद है कि प्राचीन काल में सिंधु प्रांत में कुंभकार-कला खब फली फली। इसका प्रभाव इतना हढ़ था कि आज दिन भी उसी परंपरा के कारण सिंधु प्रांत के मिट्टी के बर्त न बड़े प्रसिद्ध हैं। मि० मैके ने सिंधु प्रांत के वलेरेजी नामक गाँव (जा मोहें जो दड़ो से २ मील की दूरी पर है ) में कुंभ-कला का अध्ययन किया है। इस गाँव के तीन कुट व अभी तक अपने अतिरिक्त निकटवर्ती और गाँवों के लिये भी बत न बनाते हैं। ये छ: प्रकार के चाक तथा दो प्रकार की कूँचियों का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार की कुँचियाँ तो वे ताड़ की पत्ती के मध्यभाग को पैना करके बनाते हैं श्रीर दूसरे प्रकार की कूँचियाँ गर्दभ की गरदन पर के बालों से बनती हैं। कुंभकार-कला सिधु प्रांत में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई थी। इसमें वैदेशिक तत्त्व तथा प्रभाव आए होंगे, किंतु उन्हें मोहें जो दड़ो की कला ने बडी खुबी के साथ पचाया है। यह अवश्य है कि आजकल की सिधु प्रांत की कला उतनी उच्च नहीं है जितनी ५००० वर्ष पूर्व

के ऊपर चंद्रमा' का प्रतीक अंकित था। मुद्राशास्त्र-वेत्ताओं का कथन है कि यह मौर्य सम्राटों का राज-प्रतीक था। इन वर्तनों को राज्य की सम्पत्ति माना गया है।

थी। किंतु यह किसी दशा में नहीं माना जा सकता कि यह कला यूनान या अरब से यहाँ आई\*।

श्राधुनिक काल में सिंधु प्रांत में हला नामक स्थान कुंभकला का केंद्र माना जाता है। सन् १८७१ ई० की एक श्रंताराष्ट्रीय प्रदर्शनी तक में सिंधु प्रांत के बर्त नों की बड़ी प्रशंसा हुई थी।

एक समय सिंधु प्रांत के वर्तनों पर रंगीन पालिश होती थी। किंतु समय की प्रगति के साथ रंगों का प्रयोग कन हाता गया। इस बीच कई प्रकार के रंगों के प्रयोग होते रहे। किंतु सबसे ऋधिक समय तक लाल पालिश के ऊपर काले रंग का चित्रण चलता रहा। मेहें जो दड़ो के लाग उपयागिता को श्रोर श्रधिक ध्यान देते थे। उन्होंने श्रच्छी पकाई मिट्टी के बर्तनों को ही सर्वश्रेष्ट सममा। कारीगरी वाले बर्तन आस्री में मिले थे। आस्री का काल मेहिं जो दड़ों में पहले का है, इसी लिये मे।हें जो दड़ो श्रीर श्राम्नी के वर्त नों में इतनी भिन्नता दोख पड़ती है। मेहिं जो दड़ो निवासियों के लिये उस युग में अलंकरण का कम महत्व रह गया था । इन मिट्टो के बत ना से सिंधु-सभ्यता के अभ्यद्य तथा अवनति का अन्छा अध्ययन हो सकता है। सिंधु सभ्यता की अवनति के चिह्न भूकर और ले।हूम जो दड़ो की ऊपरी सतह में प्राप्त तथा भानगर के बर्वनी

<sup>\*</sup> ज॰ रॉ॰ ए॰ इं॰, जिल्द ६०, १६३०, पु॰११४।

<sup>ां</sup> ऋा० स॰ मे॰, ं० ४८, पृ० १५०।

पर मिलते हैं। इन स्थानों के बर्तन बड़ी असावधानी से बनाए गए हैं। भूकर और लोहूम जो दड़ों में लाल के ऊपर काले रंग से अलंकरण होता था। किंतु शैली में कुछ भिन्नता आ गई थी। मानगर में काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और मेहिं जो दड़ों की ऊपरी दो सतहों पर भी इसी शैली के बर्तन पाए गए हैं। अब लाल रंग के ऊपर काले रंग की चिन्नकारी के बर्तन नहीं बनते थे। इन काली मिट्टी के बर्तनों पर कुछ कुछ नक्काशी भी की हुई है। इससे झात होता है कि कुंभकारों को उचित आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। लोग कुंभकला को कला भी नहीं मानते थे। यदि उन्होंने बर्तन बनाए ते। के बल काम चलान के लिये।

पशुश्रों की शक्त के भी कुछ मिट्टी के बर्तन सिंधु प्रांत में बने थे। एक पशु घड़े के रूप में बना मिला है। इसकी पीठ में छिद्र भी है।

श्रसंख्य मिट्टी के वर्त नों के प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि इस नगर में कुंभकारी का भी एक मुहल्ला तथा वर्गथा। विद्वानों ने में।हें जो दड़ों के एक खुदे भाग के कुंभकारों का मुहल्ला बतलाया है। यह संभव है, किंतु यह मुहल्ला तब वर्तमान रहा होगा जब सिंधु-सभ्यता श्रवनित की श्रोर चल चुकी थी। श्रन्थथा एक सुंदर संस्कृति के नगर में कुंभकारों को स्थान नहीं मिल सकता था, क्योंकि डनके भट्टों के धुएँ से नगर के स्वास्थ्य को श्रवस्य कुछ हानि पहुँचती। सिंधु प्रांत के कलाकार सचमुच इस कला में पटु थे (चि० सं० ११)। जब इम देखते हैं कि आधे इंच तक ऊँचे बर्त नों के बनाने में यहाँ के निवासी असाधारण कौशल दिखला सकते थे, तो इम उस युग के कलाकारों के हाथों की बारीकी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते।

अपने यश के दिनों में सिंधु प्रांत में कई कलाएँ अभ्युदय की पराकाष्ट्रा को पहुँची थीं। कितनी ही दिशास्त्रों में इन्होंने स्वपने विशिष्ट व्यक्तित्व के। स्थापित किया था। सिंधु प्रांत की लाल पालिश के ऊपर काले रंग का जो चित्रण हुआ है. ऐसी शैली संसार के अन्य किसी प्राचीन देश को ज्ञात नहीं थी। यह सिंधु प्रांत की स्थायी शैली थी\*। यह श्रवश्य था कि भास्कर शिल्प की कतिपय वातों की श्रोर कभी उनका ध्यान नहीं गया। भारत में मृतिकला का शिलारोपण करने का सर्वप्रथम श्रेय भी उन्हीं को दिया जायगा। श्री दीचित के मतानुसार योगी की मृति भारतीय मृति कला का सर्वप्रथम उदाहरण है। कई देशों की कला की तरह यहाँ की कला भी अपनी परवर्ती कला पर प्रकाश डालती है। लंबे नेत्र तथा नेत्रों का नामिका के श्रप्र भाग में स्थिर होना बाद की भारतीय कला में भी पाया जाता है । वास्तव में जैन तथा बैद्धि धर्म की अनेक मृति यां याग

<sup>\*</sup>एशंट ईंजिप्ट ऐंड दि ईस्ट, मार्च-जून, १६३३, पृ० १।
† कामरिश—इंडियन स्कल्पचर, पृ० ४।



चि० सं० ११

की दशाक्यों का परिचय देती हैं। श्री रामप्रसाद चंदा ते। कहते हैं कि प्रथम शताब्दी में जो भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मृितंथों बनीं उनकी परंपरा सिंधु-सभ्यता से आई थीं। प्रथम शताब्दी में जब योग का फिर प्रचार बढ़ा तो योग की दशाक्यों में मृित याँ बनने लगीं \*। मुद्राक्यों तथा पशुक्यों के चित्रण में एक अद्भुत बिशिष्टता तथा ऐश्वर्य का दिग्दर्शन है। ये पशु शांतिमय माल्म होते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि ये पशु भारत, साँची या अम्रावती के पशुक्यों की तरह किसी विशेष घटना में भाग नहीं लेते। किंतु पशुक्यों को जितना महत्व सिंधु-प्रांत की कला में मिला उतना ही उन्हें बाद के युगों की भारतीय कला में भी मिला है।

यदि हम मान लें कि पत्थर के कुछ सिर जीवितों की प्रतिकृतियाँ थीं तो हम सिंधु प्रांत की कला को यथार्थवादी कला के श्रंदर रखेंगे। पशुश्रों का चित्रण ते। निस्संदेह यथार्थवादी है। कलाकारों ने जैसे जिस पशु को देखा वैसा ही उसका चित्रण किया। कदाचित् उस काल के कलाकार ध्यान-मंत्र का साधन नहीं करते थे। श्रादर्शवाद के मीने श्रावरण को जो कि भारतीय कला की एक विशेषता है, सिंधु-प्रांत-निवासी श्रंपनी कला में कभी नहीं ला सके। कतिपय कला-ममें को का ठीक ही कहना है कि उश्व कला में कलाकार के मनोवेगों, श्रनुभवों तथा दार्श-

<sup>\*</sup> चंदा- मेडीवल इंडियन स्कल्पचर, पृ० १० ।

निक विचारों की भलक है।नी चाहिए। इन बातों के प्रभाव से श्रंकित हमें कोई उदाहरण सिंधु प्रांत में प्राप्त नहीं हुए हैं। संभव है भविष्य की खुदाइयों में हमें कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त है। सकें।

खिलौनों, योगी की मूर्ति तथा नर्तिकियों का धर्म से विशेष संबंध है। संभवतः मोहें जो दड़ों की कला धर्म से भी कुछ सीमा तक प्रभावित हुई थी।

यदि हम संसार के कला-इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होगा कि कला का मूल धार्मिक भावना श्रों में स्थित है। नरवंश विद्या के आधार पर भी प्रमाणित हो गया है कि प्राचीन काल की कला केवल धर्म ही से उत्पन्न हुई थी। डा० कुमार स्वामी का कथन है कि धर्म तथा कला एक ही अनुभव के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। यह यथार्थता तथा समता द्वारा उत्पन्न श्रंतर्ज्ञान हैं \*।

खेद हैं कि भास्कर शिल्प के कोई उच्च उदाहरण मोहें जो दहों में नहीं मिले हैं। केवल हड़प्पा के दो धड़ों को ही हम उच्च शिल्प की वस्तुएँ मान सकते हैं। अब तक प्राप्त मृति यों में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसकी तुलना हम मथुरा या सारनाथ के बुद्ध या गुप्त-काल की अन्य मृति यों के साथ कर सकें।

मोहें जो दड़ों में मृति पूजा का प्रचलन था, यह मुद्राश्रों में श्रंकित दश्यों से झात होता है। फिर मोहें जो रड़ो युग के बाद

कुमारस्वामी—डान्स ऋाँव शिव, ए॰ ३५-३६ ।

मृतिकला कई शताब्दियों तक श्रंधकार में विलीन हो जाती है। केवल मौर्य युग के पूर्व आकर हमें कुछ यत्त-मृतियाँ मिलती. हैं। किंतु इनका शिल्प अति साधारण है। इनमें केवल एक ख़बी है, और वह यह है कि ये यत्त-मृतियाँ चारों ओर से कोरी गई हैं। यह यत्त-समृह इस श्रंधकारमय युग की टिम-टिमाती कला-परंपराओं पर उचित प्रकाश डालता है।

भारत में वास्तविक मृति पूजा ईसा की पहली शताब्दी में प्रारंभ हुई। इसका सर्वप्रथम कारण तो भागवत धर्म का प्रचार था। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का आदेश हैं कि जो लोग श्रद्धा-पूर्वक अन्य देवताओं की पृजा करते हैं उन्हें भी वे मनोवांछित फल देते हैं—

यो यो यां वन् भक्तः श्रद्धयाचित्रमिन्छति ।

x x x

लमते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान्।। #

गीता अ० ७, श्लोक २१-२२।

इस प्रकार भागवत धर्म की उत्पत्ति के साथ कर्मकांड सं ऊबी जनता देवताश्चों का पूजन करने लगी # । इसी समय बौद्ध धर्म की महायान शास्त्रा भी कार्य करने लगी । इस शास्त्रा के प्रचारकें ने संसार के। भगवान बुद्ध की साकार उपासना के लिये श्रादेश दिया। इस कारण ई० पू० पहली

श्रार्ट बुलेटिन, म्यूजियम, बोस्टन, जिल्द ६,नं०४,पृ० १०-१२।

शताब्दी में मोहें जो दड़ो युग के बाद सर्वप्रथम पूजा की मृतियाँ बनी।

मोहें जो दड़ो की मूर्तियाँ ते। कुरूप हैं, किंतु मुद्राओं तथा पहियों पर त्रांकित पशु बड़े सुंदर हैं। श्रव प्रश्न यह उठता है कि यह त्रांतर कला में किस प्रकार त्राया। हमारे विचार से इसके तीन कारण हो सकते हैं—

- (१) मेहिं जो दड़ो नगर संस्कृति तथा सभ्यता का पराकाष्ठा के। पहुँच चुका था। यहाँ कई प्रकार का कलाएँ रही होंगा। कलाकारों की भी इच्छा रहती होगी कि वे अपने लिये नए साधन, नई रौली तथा नए रास्ते ढूँढ़ें। इस प्रकार मेहिं जो दड़ो में कला की दो प्रमुख शाखाएँ थीं। एक शाखा के कलाकारों ने मुद्राओं तथा ताम्रपट्टियों पर चित्रांकन करने में कुशलता प्राप्त की और दूसरी शाखा के कलाकारों ने धामिक प्रतीक तथा मिट्टी के खिलौने बनाए। किसी विशेष कारण से वे इन वस्तुयां के सौंदर्य के। बढ़ा नहीं सके।
- (२) दूसरा कारण यह हो सकता है कि मोहें जो दड़े। में मुद्राओं तथा ताम्रपट्टियों का विशेष महत्व था। ये वस्तुएँ राज्य के किसी विभाग के श्रंतर्गत बनाई जाती रही होंगी। इस कार्य के लिये ऐसे कलाकार नियुक्त होते रहे होंगे जिन्होंने इस कला में विशेषता प्राप्त की थी।
- (३) तीसरें, मोहें जो दड़े। एक ऐसा नगर था जिसमें कई वर्गों तथा जातियों के लोग रहते थे। ऐसे नगर में संभवतः

कुछ ऐसी भी आजीविका के लोग थे जो खुदाई के कार्य में बड़े कुशल थे। इन्हीं के द्वारा ये पट्टियाँ तथा मुद्राएँ बनी होंगी।

यह पता नहीं है कि कलाचेत्र में मोहें जो दहा के लोगों की कैसी गति थी। इतना हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का बौद्धिक जीवन बहुत बढ़ाचढ़ा नहीं था। उन लागों की समम, सुम, चिंतन तथा मनन इतना गहरा तथा विशद न था कि वे उस उच्च दर्शन का निर्माण कर पाते जिससे हमारे वेद. पुराण, गीता, उपनिषद् तथा महाकाव्य भरे पड़े हैं। बौद्ध धर्म के 'दःखवाद' तथा गीता के 'कर्मवाद' की वे कल्पना नहीं कर सके। श्रीर जब लोग इस उच्च दर्शन के। समझने याग्य हुए तभी कला में मानवीय तत्व तथा दर्शन श्राया। जीवन की उस स्थलता तथा ईश्वर की उस महत्ता के। वे नहीं समभ सके जिसका पूर्ण दर्शन हमें रोदाँ तथा माईकेल एंजिलो की कृतियों में मिलता हैं। महान कलाकार के। कोरा यथार्थवादी ही नहीं होना चाहिए। उसमें कलाकारों के मनावेगों, रहस्य-ज्ञान तथा कल्पना की हल्की उडान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त महान कला का जीवन के सम्निकट भी होना चाहिए।

दर्शन की यह कमी हम मौर्य-युग के पूर्व की यन्न-मृति यों में भी पाते हैं। परस्वम, पवाया, वेसनगर, पटना इत्यादि स्थानों में प्राप्त यन्न-यन्निणियों की मूर्तियों में भी हम देखते हैं कि इनमें न तो मानवीय तत्व है और न आदर्शवाद का आवरण ही है। इन कलाकारों की सृष्टि में मनुष्य केवल एक साधारण घटना की वस्तु है। वह उस नेता के रूप में नहीं आया जिसे हम बाद की भारतीय कला में पाते हैं \*। हमारी धारणा है कि कला में मनुष्य का प्राधान्य होना चाहिए, क्योंकि कला का उद्गम मनुष्य से हुआ है और वह उसके जीवन के चारों और घूमती है। केवल कल्पना की आधारशिला पर खड़ी कला शुन्य है— तत्वहीन है। व्यक्ति व्यक्ति में, समाज समाज में, आदर्श आदर्श में जब संघर्ष होता है तभी उच्च दर्शन और कलाएँ भी उत्पन्न होती हैं। संभवतः मोहें जो दड़ो में इन संघर्षों का विशेष महत्व नहीं था।

<sup>\*</sup> रूपम---श्रप्रेल, १६२४,पृ० ६९ ।

## सप्तम ऋध्याय

## स्थापत्य

मीहें जो दहो तथा हड़प्पा में अनेक भवनों की दीवारें निकली हैं। खेद है कि कोई भी इमारत समृची नहीं बच सकी है। कई इमारतों की दीवारें इतनी भग्न हो गई हैं कि उनमे बनी इमारत के विषय में कुछ भी अनुमान नहीं किया जा सकता, किर भी एक सरसरी दृष्टि फेरने से ज्ञात हो जाता है कि सिंधु-प्रांत निवासी महान् निर्माणकर्ता थे और वे कई बातों में अन्य समकालीन सभ्यताओं के निर्माणकर्ताओं से बढ़े चढ़े थे।

मेहिं जा दड़ों की इमारतों में श्राधकतर पकाई हुई ईटें प्रयोग में लाई गई हैं। इनकी बनावट बड़ी मनेहर हैं। यहाँ के कारीगरों ने मेसे।पोटेमिया की तरह कभी दीवार के बाहर कुरूप ईटें नहीं लगाईं। मेसे।पोटेमिया में तो श्राधकतर कभी ईटें ही दीवारों के लिये प्रयुक्त होती थीं। मेहिं जो दड़ों में पकाने से पहले ईटें धूप में सुखा दी जाती थीं। कई ईटों के ऊपर कुरों और की ओं के पंजों के चिह्न श्रांकत हैं और ऐसा झात होता है कि जब ये ईटें गीली श्रवस्था में धूप में सुखाने के लिये रखी

गई थीं, उस समय ये पशु-पत्ती इनके ऊपर चले होंगे। ये सभी ईंटें पिलनमय मिट्टी से बनाई जाती थीं। सबसे बड़ी ईंट का श्वाकार २०२५×१०.५×३.५ इंच श्रौर सबसे छोटी का ९. ५×४.३५×२ इंच है। किंतु अधिकतर ईंटों का आकार ११×५३×२३ या ५३×२३×२३ इंच का होता था। ये ईंटें किसी श्रौजार या श्रारी से ठीक श्राकारों में काटी जाती थीं। भारत में किसी भी युग के कारीगरों ने इस सुलभ नाप की ईंटें नहीं बनाई । सम्राट् अशोक के काल में ईंटों का आकार सिंधु-प्रांत की ईंटों से दुगुना हा गया था। संसार के श्रन्य किसी प्राचीन देश में इतनी अधिक मात्रा में ई'टे' नहीं बनाई गई'। इसका एक कारण तो यह था कि अन्य देशों की पत्थर सरलता से प्राप्त हो जाया करता था, इसलिये उन्होंन ई टों पर प्रयोग व्यर्थ सममा । मिंधु-प्रांत-निवासियां की वांगुक प्रवृत्ति थी श्रीर इस कारण उन्होंन श्रपने नगर के चारों श्रोर की मनों बालू का समुचित उपयोग किया।

मोहं जो दड़ों की ईंटों पर कोई कारीगरी नहीं हैं। ईंटों की ठीक नाप और उनका सफाई के साथ काटा जाना, यहीं तक सिंधु-प्रांत के कलाकार अपना कला-प्रेम दिखला सकते थे। उनमें वह मनाहर तथा चित्ताकर्षक कारीगरी नहीं है जिसे हम बाद में सारनाथ, भीतरगाँव तथा पहाइपुर की ईंटों पर पाते हैं। समस्त खुदाइयों में केवल एक ईंट ऐसी मिली है जिसपर कोई चित्रलिप खुदी है।

मिस्न देश में रोम-काल तक पकाई हुई ईंटें ज्यवहृत नहीं हुई थीं। मेसोपोटेमिया में ऐसी ईंटें प्रयुक्त तो होती थीं किंतु बहुत ही कम मान्ना में। मेसोपोटेमिया में स्नानगृहों या शौचगृहों में ही पकाई हुई ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ है।

दीवार चुनने से पहले उसकी दृढ़ता के लिये नींव में दूटी ईंटें खाल दी जाती थीं। धूप में सुखाई गई ईंटें केवल नींव में काम आती थीं। जिन मकानों की नींव अमावधानी से डाली गई है वे संभवत: निर्धन व्यक्तियों के घर हैं। मध्य युग में जो इमारते बनी थीं उनकी नींव अमाधारण तथा दृढ़ है। मोहें जो दड़ो के मकानों की दीवारों में कोई भद्दा या कुरूप ईंटें नहीं लगाई गईं। ऐमा ज्ञात होता है कि उन्हें बनाने से पहले सुंदर आकार की ईंटें चुन ली जाती थीं।

समय समय पर लोग पुराने मकानी की ईटें नए मकानों के लिये ले जाने लगे। कुषाएा-काल में तो स्तूप बनाने के लिये बहुत सी ईटें पुराने मकानी से निकाली गई थीं। सिंधु प्रांत के मकानों में मिट्टी के गारे का प्रयोग होता था और इस कारण ईटों के निकालने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी।

छोटे मकानी की दीवारें सीधी खड़ी रहती थीं पर बड़े मकानों की बाहरी दीवारें कुछ तिरछी कर दी जाती थीं। दीवारों में ईटें खड़े या सम रूप में रखी जाती थीं। दीवारें बड़ी विशाल होती थीं। कुछ दीवारों के अंदर मलबा भी भरा जाता था। जिन प्राचीन दीवारों के ऊपर नई दीवार रखी जातीं वे भी चिनाई करने से पहले समतल कर दी जाती थीं। यदि किसी दीवार के गिरने की आशंका होती ते। उसके बाहर से सहायक दीवारें बना दी जाती थीं। दीवारों को चढ़ाते चढ़ाते ऊपरी भाग प्राय: तिरछा हो जाया करता था।

अंतिम युग की इमारतें ऋति साधारण हैं। इनमें ईटें ठीक ढंग से नहीं काटी गई हैं और न वे दीवारों में उचित ढंग से जोड़ी ही गई हैं। अंतिम युग की दीवारों की चिनाई में ईटों के बीच बीच में रिक्त स्थान भी हैं।

हड़प्पा के भवन मोहें जो दड़ा के सदश विशाल नहीं थे। किंतु यह निर्विवाद नहीं है। क्योंकि हड़प्पा के निकट ही एक गाँव है; यहाँ के निवासियों का जब कभी ईटों की आवश्यकता जान पड़ी, उन्होंने हड़प्पा के टीलों को खोदा और ईटें निकाल ले गए। इसके अतिरिक्त अनेक भवन लाहौर-मुल्तान रेलवे लाइन बनाने के समय नष्ट हो गए होंगे।

मकानों की दीवारों पर पलस्तर के कम ही चिह्न रह गए हैं। केवल दो एक मकानों पर ही पलस्तर के चिह्न मिले हैं। मि० मैके तो कहते हैं कि सिंधु प्रांत के मकानों की बाहरी दीवारों पर भी पलस्तर लगाया जाता था। दीवारों पर पलस्तर प्रायः मिट्टी का ही होता रहा होगा। एक भवन में घास और मिट्टी मिश्रित जला हुआ पलस्तर प्राप्त हुआ था। कुछ मकानों पर संभवतः जिपशम पलस्तर भी लगता था। एक मकान के अंदर फरों पर एक गह्दे में जिपशम पलस्तर पाया गया है। इस

मकान की दीवारों पर लगाने के लिये इस गड्ढे में यह पलस्तर तैयार किया गया रहा होगा। हड़प्पा के कुछ ईंटों के फर्शों पर तथा बारह गोल चबूतरों की चिनाई में भी जिपशम प्रयुक्त हुआ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्रंतिम युग में राजपथ पर स्थित भवनों की बाहरी दीवारों पर एक प्रकार का हल्का नीले रंग का सीमेंट लगाया जाता था।

मकान प्राय: दो खंड के होते थे। इन मकानों की छत पर समतल फर्श होता था। मकानों के ऊपर की छत पिटी मिट्टी अथवा कच्ची या पक्की ईंटों की होती थी। इनमें पिटी मिट्टी की छतें अधिकतर प्रयोग में थीं। संपन्न व्यक्तियों के मकानों की छतों पर पकाई ईंटें रखी जाती रही होंगी। ऊपरी खंड के फर्श के नीचे कडियों के ऊपर छडियाँ श्रीर घास श्रादि हाल दी जाती थीं। इनके ऊपर फिर मिट्टी का फर्श बैठाया जाता था। कड़ियों का प्रयोग मोहें जो दहो में बहुत होता था। एक कमरे में बहुत सी जली राख पड़ी थी। इमकी दीवारों के फुलसने से जात होता है कि बीच के फर्श पर कडियाँ पड़ी थीं। दीवारों में कडियों के लिये छिद्र बने थे। खेद हैं कि दीवारों के ऊपरी भाग दूर गए हैं, इसलिये श्रधिक-तर कडियों के छिद्र दिखलाई नहीं पडते। राजमहल सदश भवनों पर चार कडियों के छिद्र हैं।

मोहें जो दड़ो के भवनों में आम सड़कों की आर कम दर-वाजे पाए गए हैं। दरवाजे प्राय: गिलयों की आर बनाए जाते थे।

दरवाजों पर लकडी की चौखट बैठाई जाती थी। इनके ऊपर धनुषाकार मेहराब नहीं बनती थी। मेहराबों के स्थान में लकड़ी के पटाव प्रयुक्त होते थे। केवल एक द्रवाजे के ऊपर मेहराब दीख पडती है। यह बतलाना कठिन है कि दरवाजों की चौखटें कैसे खड़ी की जाती थीं। बगल की दीवारों पर तो चौखट फँसाने के कोई छिद्र नहीं हैं। संभवतः पटाव के भार से ही चौखटें खड़ी रह जाती थीं \*। कुछ दरवाजे ऊँचाई में कम पर चौड़ाई में श्रधिक हैं; श्रनुमानतः इन दरवाजों से पशु आते जाते थे। खिडांकयों के बहुत ही कम चिह्न प्राप्त हए हैं। शायद खिडकियाँ कुछ ऊँचाई पर बनाई जाती थीं। यह भी संभव है कि अधिकतर वे ऊपरी खंड में बनाई जाती थीं। बड़े स्नानागार के कुछ कमरों में श्रवश्य खिड़िकयाँ हैं। पत्थर की जालियाँ भी सिधु-प्रांत-निवासियों को ज्ञात थीं। अलबास्टर की एक सुंदर जाली मिली है। ऐसा अनु-मान किया जाता है कि श्रधिकतर जालियाँ मिट्टी की ही बनाई जाती थीं।

एक सुंदर ताँबे की बनी चटखनी जैसी वस्तु मोहें जो दहों में प्राप्त हुई हैं। चूँकि यह एक अधजली लकड़ी की कड़ी के साथ पाई गई थी, इसलिये यह माना जा सकता है कि यह किसी कड़ी को जोड़ने की कील थीं।

<sup>\*</sup> मार्शल-मो॰ इ ० सि॰, पृ० १६७।

<sup>†</sup> मैके- फ॰ य॰ मो॰, पृ० ४७६।

जपरी खंडों में जाने के लिये सीढ़ियाँ बनी थीं। इन सीढ़ियों के खबशेष खभी तक दीख पढ़ते हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत कम चौड़ी हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि मोहें जो दड़ो के मकाने में सदैव स्थान की कमी रहती थी। अभी तक बड़े खाकारों की केवल दो सीढ़ियाँ मिली हैं। ये दोनों सीढ़ियाँ साथ साथ थीं। कुछ सीढ़ियाँ तो बिल्कुल पकाई ईंटों की बनती थीं, किंतु कुछ के बाहर से ही ईंटें लगती थीं। इनके खंदर ककट खादि भरा जाता था। धनाढ़्य लोगों के घरों में बड़े खाकार की सीढ़ियाँ होती थीं। जिन मकानों में सीढ़ियाँ नहीं हैं बहाँ शायद लकड़ी की मीढ़ियाँ बनाई गई थीं। वैसे ते स्नानागार के कुछ भागों से भी ज्ञान होता है कि उनमें लकड़ी की कुछ सीढ़ियाँ बनी थीं ।

एक बात विशेष रहस्य की यह है कि हड़प्पा के मकानों में बहुत ही कम सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। हड़प्पा की समस्त सुदाइयों में केवल तीन स्थानों में सीढ़ियाँ पाई गई हैं।

श्रंतिम युग में बहुत ही कम सीढ़ियाँ बनी थीं। उस समय माहें जो दड़ो नगर में भिन्न भिन्न व्यवसायों वाले लेग बस गए थे। किंतु नगर समृद्धिहीन था। निर्धनता के कारण लोग दो खंड के मकान नहीं बना सकते थें।

<sup>\*</sup> मार्शल - मा • इंo सि॰, पृ० १३३।

<sup>†</sup> मैके - फ॰ य॰ मा॰, पृ॰ १६६।

श्रॅगीठियाँ या चूल्हे मकानों के बाहर बनते थे। इनके लिये प्रांगर्गों के एक कीने पर ऊँचा स्थान बना दिया जाता था। चूल्हों के । ऊपर तो बर्तन रखे जाते थे श्रीर नीचे लकड़ी डालकर श्राग जलाई जाती थी।

कुछ मकानों के दरवाजों के श्रंदर जरा हटकर पर्दे के लिये दीवारें बनाई गई थीं।

सभी साधारण तथा श्रसाधारण भवनों में कुएँ बने थे (चित्र सं० १०)। साधारणतः वे श्राकार में गोल हैं, किंतु दो कुएँ श्रंडाकार भी हैं। जनसाधारण के लिये कुएँ उचित स्थलों पर मकानों से बाहर बनते थे। किंतु कई घरों के निजी कुएँ भी बाहर के लोगों के लिये खुले थे। कुछ कुओं के निकट गड्डे से बने हैं। उस काल में भी मोहें जो दड़ो नगर के कुओं पर बड़ी भीड़ रहा करती रही होगी। इस कारण श्रपनी बारी श्राने तक गाँवों की क्रियाँ इनपर श्रपने घड़ों को रख देती रही होंगी। कहीं कहीं कुओं के निकट तिपाइयाँ भी बनी हैं। इनपर बैठकर क्रियाँ प्रायः गपशप करती रही होंगी। कुछ कुओं के निकट बड़े बड़े घड़े भी रखे थे। संभवतः इनमें यात्रियों के लिये पानी भरा रहता था। भारत में जल-दान बड़ा पुण्य माना गया है। संभवतः नगर-निवासियों की श्रोर से ये घडे यहाँ पर रखे गए थे।

कुओं के मुँह पर चारों ओर से एक दीबार बनी रहती थी। जैसे जैसे भूमि की सतह ऊँची होती गई वैसे वैसे इन दीवारों को भी ऊँचा किया गया। पानी संभवत: आज कल की ही तरह

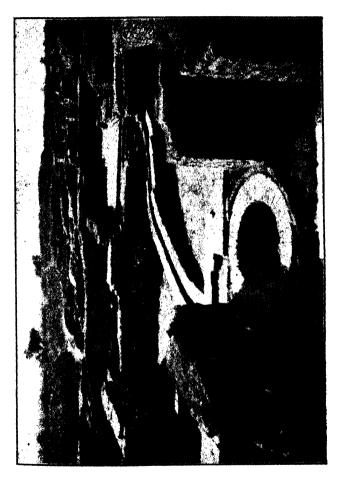

रस्सी द्वारा खींचा जाता था। कूप की मंडर का एक पत्थर रस्सी की रगड़ से घिसा मालूम होता है। ऐसी रगड़ से रत्ता के लिये कुन्नों की ऊपरी दीवारें सुदृढ़ बनाई जाती थीं। उद्धरण-यंत्र का भी निजो कुन्नों में प्रयोग होता रहा होगा । कुन्न कुन्नों के त्रंदर से सीढ़ियाँ भी बनी थीं। देा कुएँ बंद कर दिए गए थे। जान पड़ता है इन कुन्नों में गिरकर कुन्न मनुष्यों की मृत्यु हुई थी।

हड़प्पा में श्रिपेच्चाकृत बहुत ही कम कुएँ निकले हैं। समस्त खुदाइयों में यहाँ केवल छः कुएँ मिले हैं। ये कुएँ भी एक दूसरे से दूरी पर हैं। श्री बत्स ठीक ही कहते हैं कि हड़प्पा निवासी पीने के लिये ही इन कुश्रों से पानी लेते थे। श्रान्य कार्यों के लिये उन्हें नदी से पानी मिल जाता रहा होगां। यह इम पहले ही कह चुके हैं कि एक समय रावी नदी हड़प्पा के निकट होकर बहतीथी।

श्राज ५००० वर्ष बाद भी इन कुश्रों की मजबूती को देख-कर दंग रह जाना पड़ता है। इनकी ई टे इतनी सफाई के साथ चुनी गई थीं कि प्रकृति के श्रानेक प्रहारों से भी वे नष्ट नहीं हो सकी हैं। ये कुएँ साफ किए जाने पर श्राजदिन भी खूब काम दे रहे हैं।

<sup>\*</sup> मार्शल-मा॰ इं॰ सि॰, पृ॰ २७०।

<sup>†</sup> बत्स-य॰ इ॰ प्र॰ १४ ।

श्रंतिम युग में कोई भी नया कुट्यां नहीं बना था। उस समय नगर की समृद्धि जाती रही थी श्रौर लोग नए कुश्रों के बनाने के व्यय को वहन नहीं कर सकते थे। इस कारण इस समय लोगों ने पुराने कुश्रों की ही मरम्मत कर काम चलाया\*।

कुछ कुछों के निकट नालियाँ भी बहती हैं। छाधुनिक स्वास्थ्य-रच्चा-विभाग की दृष्टि से इन नालियों का कुछों के निकट होकर बहना उचित नहीं है। कभी कभी जब नालियों में बहुत पानी छौर कीचड़ बहता रहा होगा तो कुछ कीचड़ या पानी ऊपर बहकर कुछों के छादर भी चला जाता रहा होगा। यह बतलाना कठिन है कि कुछों की नियमित रूप से सफाई होती थी या नहीं। किंतु जब नालियों की नियमित रूप से सफाई होती थी तो कोई कारण नहीं है कि इन कुछों की सफाई की भी उस काल में काई व्यवस्था न रही हो।

मोहें जो दड़ो में कई घरों में निजी स्नानगृह थे। स्नानगृहों की प्रचुरता से ज्ञात होता है कि जलपूजा के श्रातिरिक्त यहाँ के निवासी निजी शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देते थे। स्नानगारों के फर्शी पर ईटें बड़ी सफाई के साथ लगाई जाती थीं। इनसे एक वृँद भी पानी नीचे नहीं जा सकता था। कुछ फर्शों के ऊपर लाल रंग का कोई पदार्थ भी लगा

**<sup>\*</sup> दी**च्चित — प्रो० सि० इं० वे०, पृ० **१**० ।



था। सि० मैं के कहते हैं कि यह रंग मालिश के तेल या पसीने के कारण उत्पन्न हुआ है \*। ऐसा ज्ञात होता है कि निजी घरों में ऊपरी खंड में भी स्नानगृह थे। इनका पानी साधारण नालियों में, जिनका लगाव बड़ी सड़कों से था, वह जाता था। इन कमरों में कुछ ऐसी वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं जिनके द्वारा शरीर का मैल निकाला जाता था। ये वस्तुएँ शायद मावाँ का काम देती थीं।

मोहें जो दड़ो में कुछ श्राच्छे ढंग के शौचगृह भी निकले हैं (चि०सं०१८)। कभी कभी ये स्नानगृहों के बगल ही में बना दिए जाते थे। हाथ पैर धोने के लिये जो फर्श हैं वे भी श्रांत सुंदर तथा हड़ हैं। इस शैली के फर्श मेंसे।पोटेमिया में किसी भी युग में नहीं बने। यह सत्य हैं कि मेसे।पोटेमिया की पूजा-पद्धति में हाथ पैर धोकर ही मंदिरों में प्रवेश किया जाता था, किंतु मेसोपोटेमिया में मंदिरों के निकट ही इस सुविधा के लिये कुएँ बना दिए गए थे। दूसरी श्रोर मेह जो दड़ो में निजी मकानों में हाथ पैर धोने के लिये सुंदर गृह बनाए गए थे। संभवतः मोहें जो दड़ो श्रोर मेसे।पोटेमिया की जल-पूजा-विधि तथा धार्मिक भावनाएँ भिन्न प्रकार की थीं।

<sup>#</sup> मैके --फ॰ य॰ मा॰, पृ० १६६-६७। † मार्शल - मा॰ इं॰ सि॰, पृ० २५।

कुछ शौचगृह आजकल की ही तरह ऊपरी खंड में भी बनते रहे होंगे। निर्धन व्यक्ति खुले मैदानों में जाते थे। 'पौर' के प्रबंध से शौचगृह आधुनिक काल की ही तरह रात्रि में साफ कर दिए जाते रहे होंगे। बौद्ध स्तूप से लगभग ९०० फुट की दरी पर एक बड़ा स्नानागार है (चि॰ सं० १९)। यह मध्य में ३९ फुट लंबा, २३ फुट चौड़ा तथा ८ फुट गहरा है। इसके चारों स्रोर कई बरामदे श्रीर प्रकेष्ठ हैं। दक्षिण की श्रीर एक लंबा प्रकोष्ट हैं जिसके दोनों कोनों पर दो छोटे छोटे कमरे बने हैं। पूर्व की छोर छोटे कमरों की एक पंक्ति है। उत्तर की स्रोर बड़े झाकार के कमरे थे। इस स्नानागार की दीवारें बड़ी दृढ़ हैं। दीवार के दोनों त्रोर तो पक्की ईंटे<sup>:</sup> लगाई जाती थीं श्रौर बीच में कहा ईंटे<sup>:</sup> डाली जाती थीं। तालाब की ईंटें भी दर्शनीय हैं। इनका किसी श्रौजार से बड़ी सफाई के साथ काटा गया है। कुछ दीवारें ४ फुट ५६ इंच तक मोटी हैं। तालाब की बाहरी दीवार पर विट्रमन (गिरिपुष्पक) की एक तह है। विद्मन का प्रयोग सिंधु प्रांत में कम हुआ है, किंतु सुमेर और बेबीलोन में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। विट्रमन सिंधु नदी के किनारे स्थित ईसा खेल, यारी श्रीर सनाई पहाड़ियां (बल्चिस्तान) तथा हित में मिलता है। इन्हीं में से किसी स्थान से मोहें जो दड़ो में विद्रमन श्राया होगा। विट्रमन एक मूल्यवान् तथा कठिनाई से प्राप्त होनेवाला पदार्थ है श्रौर इसका स्नानागार की दीवारों पर प्रयुक्त होना इस -स्नानागार की विशेष महत्ता के। सूचित करता है। स्नानागार

चि० सं० १E

के श्रंदर की दीवारों पर ईट के बारीक चूर्ण तथा मिट्टी का मिश्रित पलस्तर लगाया जाता था\*।

विद्वानों का मत है कि इस स्नानागार का जल पवित्र समभा जाता था ऋौर इसमें लोग स्नान-पूजा करते रहे होंगे। इसके निकट ही संभवत: एक मंदिर भी था।

इस स्नानागार के द्विण में फर्श कुछ ढलुवाँ बना दिया गया है। यहाँ से १ फुट १ इंच चौड़ी तथा ६ इंच गहरी मोरी है। इस मेारी से समय समय पर तालाब का जल बाहर निकाला जाता था। तालाब में नीचे जाने के लिये सीढ़ियाँ बनी थीं। इसकी खुदाई करते समय यत्र तत्र कुछ जली राख भी मिली है। संभवत: स्नानागार के कुछ कमरे दो खंड के थे। उन्हीं की छत कभी जल गई रही होगी। स्नानागार में जाने के लिये छ: दरवाजे थे।

स्नानागार के दक्षिण-पश्चिम की श्चोर पूरी तथा पक्की ईंटों की वेदियाँ बनी हैं। इनके निकट राख तथा जला कोयला मिला है। कुछ इमारतों की बनावट से पता लगता है कि उनमें हम्माम बने थे। इन इमारतों की दीवारों में स्थान स्थान पर ऐसे नल लगे हैं जिनसे झात होता है कि इनमें गर्म जल भरा रहता था। हम्माम के श्वातिरक्त यह भी संभव है कि इन नलों के द्वारा शीतकाल में कमरे गर्म किए जाते थे। चन्हूदड़ों के लोग भी संभवत: हम्माम से परिचित थें।

<sup>#</sup> श्रा॰ स॰ रि॰ १६२५-२६, पृ० ७७।

<sup>†</sup> वही, पृ• ४४।

मोहें जो दड़ो में अनेक सुंदर नालियाँ बनी थीं। नालियों का इतना सुंदर प्रबंध प्राचीन काल के श्रन्य किसी देश में नहीं मिलता । मोहें जो दड़ो सदृश नगर में जहाँ घनी जन-संख्या के अतिरिक्त बाहर के लोग भी आया जाया करते थे. यह त्रावश्यक था कि सफाई का सुंदर प्रबंध रखा जाता। प्रत्येक सडक तथा गलीयों में नालियाँ बनी थीं। नालियाँ २ इंच से लेकर १८ इंच तक गहरी हैं। एक प्रधान सड़क की बड़ी नाली में ही चारों स्रोर की गलियों की नालियाँ स्राकर मिलती हैं। घरों का पानी प्रायः मिट्टी के परनालों या नलों द्वारा भी बह जाता था । नालियाँ साधारण ईंटों की ही बनती थीं। इनको जोड़ने के लिये मिट्टी या चूना-जिपशम-मिश्रित पलस्तर लगाया जाता था। मध्य यूग की एक नाली के पजस्तर में जुना भी मिला हुआ है। आध्चर्य होता है कि जिपशम के। छोड़ कर चूना इन लोगों ने क्यों पसंद किया। चुना तो कहीं श्राधिक मूल्यवान होता है। मिस्न, बेबीलोन आदि देशों तक में चूना बहुत ही कम मात्रा में प्रयुक्त होता था।

ये सभी नालियाँ ईटों या पत्थरों से ढकी जातो थीं। चौड़ी नालियों पर बड़े पत्थर और बड़ी ईटें लगाई गई थीं। नालियों में कभी कभी दंतक मेहराब भी बनी होती थी। नालियों के कीचड़ तथा कूड़े के लिये स्थान स्थान पर गहुढ़े बने थे।

<sup>\*</sup> मैके-फ॰ य॰ मो॰, ए॰ १६२।

नालियों से कीचड़ निकालकर इन गड्ढों में डाला जाता था। बाद में यह कीचड़ भी गड्ढों से निकाल दिया जाता था। ये गड्ढें गहरे भी हैं। कुछ गड्ढों में तो नीचे जाने के लिये सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। कभी कभी निजी घरों के परनाले बड़ी नाली में न गिरकर मकान के बाहर बने हुए नाबदानों में गिरते थे। ये नाबदान तले की खोर छिद्रवाले घड़ों की तरह होते थे। कुछ स्थानों पर ये घड़े चारों खोर से ईंटों से दबा दिए गए हैं। धनी लोग पक्की ईंटों के नाबदान बनवा लेते थे। सड़क की नालियों के किनारों पर रेत के कई ढेर मिले हैं और ऐसा ज्ञात होता है कि ये नालियाँ नियमित रूप से साफ की जाती थीं। इस प्रकार की नियमित सफाई से इन नालियों के पानी के बहाव में कोई रुकाबट नहीं होती थी।

सिंधु प्रांत निवासी मिट्टी की नालियाँ या बांबे भी बनाते थे। इनके द्वारा भी मकानी का पानी बाहर निकाला जाता था।

कहीं कहीं गिलियों की आंर की नालियों का पानी सीधे एक बड़े गहर में जमा होता था और उन्हीं में समा या सूख जाता था। कूड़ा आदि बाद में जमादार उठा लेते रहे होंगे। चेटपुट (मद्रास) में भी प्राचीन काल के कई ऐसे गहरे मिले थे\*। किंतु तव्हिशला और अन्य ऐतिहासिक युगों के जो गहरे हैं वे मोहें जो दड़ों के गहरों से कहीं अच्छे हैं।

<sup>\*</sup> इंडियन ऐंटिक्वेरी, फरवरी १६३२, पृ० ३२।

निजी मकानों के श्रंदर कम नालियाँ होती थीं। संभवतः उस काल के भवनों में भोजन तथा स्नानगृह श्रिधिकतर सड़कों की ही श्रोर बनते थे। इनका पानी एकदम सड़क पर चला जाया करता था। ऊपरी खंड से पानी निकालने में सदैव इस बात का ध्यान रखा जाता था कि पानी के छींटे श्रादि मार्ग में श्राने जानेवाले लोगों पर न पड़ें। जहाँ पर मिट्टी के परनाले या नालियाँ दृट जाती थीं वहाँ जिपशम का पलस्तर लगा दिया जाता था।

स्नानागार तथा शौचगृहों की नालियाँ प्रायः दीवारों में ही बना दी जाती थीं। इनमें संभवतः पानी एकदम ऊपर से नीचे के खंड तक निकल जाता था।

जैसे जैसे भूमि की सतह उठती गई वैसे वैसे इन नालियों को भी ऊँचा करने की आवश्यकता पड़ी। किंतु ऐसा थोड़े ही समय तक किया गया। बाद को तो पुरानी नालियाँ छोड़ देनी पड़ीं और इनके स्थान पर नई नालियाँ बनाई गई। अंतिम युग में नालियों की देख भाल के लिये कोई रच्चक नियुक्त नहीं रहता था। बाद की नालियाँ लापरवाही से बनाई गई हैं। इस युग में लोग मनमान टंग से जहाँ चाहते नालियाँ बना लेते थे।

मेसोपोटेमिया के इश्नूना नगर में भी नालियों का वैसा ही प्रबंध था जैसा कि मोहें जो दड़ों में था\*। किंतु मिस्र की

<sup>\*</sup> मैके—फo य० ह०, पृ• १७० I

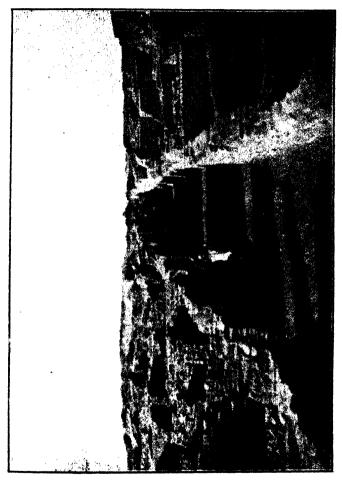



चि० मं० २५

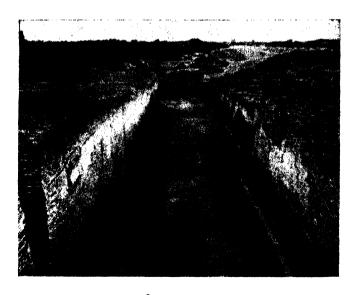

चि० सं० १६

नालियाँ इतनी सुंदर नहीं थीं। मोहें जो दड़ो की कई नालियों में तो जोड़ के चिह्न तक नहीं दिखाई पड़ते।

मोहें जो दड़ो निवासी नगर-निर्माण-प्रणाली से पूर्णतया परिचित थे। संभवतः उचित स्थान चुनने के बाद नगर का एक नकशा बना दिया जाता था। इस नकशे में यह दिखाया जाता था कि कहाँ पर कौन मकान बनेंगे और किस दिशा की ओर प्रधान सड़कें बनाई जायँगी। सड़कें एक दूसरी से प्रायः सम-कोगों पर कटती हैं। ये सडकें बिल्कल सीधी हैं (चि० सं० १४)। एक लंबी सडक. जिसको राजपथ नाम दिया गया है, पौन मील तक साफ की गई है। यह सडक कहीं कहीं पर ३३ फ़ुट चौड़ी है। गिलयाँ ३ फुट से ७ फुट तक चौड़ी होती थीं। प्रधान सड़कें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दिल्ला को जाती थीं। इन सड़कों पर स्थित भवनों को शुद्ध हवा मिलती रही होगी। हवा का एक तेज मोंका एक कोने से दूसरे कोने तक की हवा को शुद्ध कर देता रहा होगा। इधर उधर की सब गलियाँ राजपथ से मिल जाती थीं। प्रायः सभी सहके समानांतर हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण सड़क वह है जो दक्षिण की श्रोर जाती हुई स्तूप-भाग का दो भागों में बाँटती है। इन सड़कां पर पहिएवाली तीन गाड़ियाँ तथा पैदल मनुष्य अच्छी तरह चल सकते रहे होंगे (चि० सं० १६ तथा २०)।

मोहें जो दड़ो की किसी भी सड़क पर ई टें महीं बिछी हैं। इस कारण वर्षा के दिनों में इन सड़कों पर कीचड़ भर जाता रहा होगा। फिर न जाने इन सड़कों पर बैलगाड़ियां या रथ, जिनका मोहें जो दड़ो में इतना अधिक प्रचार था, कैसे चलते रहे होंगे। एक सड़क पर कुछ टूटे बर्तनों तथा ईटों के टुकड़े पड़े थे। शायद किसी समय यहाँ के नगरपितयों ने इन सड़कों पर इन चीजों के बिछाने का प्रयत्न किया होगा। प्रयोग के लिये ही ये चीजें इस सड़क पर डाली गई थीं।

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि सड़कें सदैव स्वच्छ रखी जाती थीं। प्रीष्म ऋतु में जब धूल चड़ने का डर रहता था ता संभवतः सड़कों पर पानी छिड़कने का कोई प्रबंध कर दिया जाता था।

द्वितीय युग की एक सड़क के दोनों श्रोर लंबे श्रौर कुछ ऊँचे चब्तरे हैं। इनपर या ता रात्रि के समय लोग सोते रहे होंगे या इनपर हाट लगती रही होगी। ये दूकाने रात्रि में ८, ९ बजे तक खुली रहती श्रौर उसके बाद श्राजकल ही की तरह एठा ली जाती रही होंगी\*।

सड़कों के मोड़ पर कई मकानों के कोने घिसे मालूम होते हैं। संभवतः ये कोने बीक्ता ढोनेवाले पशुच्यों द्वारा घिसे गए थे जिनकी पीठ पर बड़े बड़े बीरे आदि रहते थे। किंतु कुछ मकानों के कीने ती जान-बूक्तकर गोल कर दिए गए थे। प्राचीन उर में भी सड़कों के किनारों पर स्थित मकानों की दीवारों पर ऐसी ही रगड़ तथा गोलाई दीख पड़ती है।

<sup>\*</sup> आ० स० रि० १६२६-३०, पृ० १००।

एक प्रधान सड़क का श्रितिम भाग द्वितीय युग में बंद कर दिया गया था। यहाँ पर एक चबूतरे पर पाँच गड़तों की दें। समानांतर पंक्तियाँ थीं। इन गड़तों में ककाबट के लिये स्तंभ जड़े रहे होंगे। मि० मैके का श्रमुमान है कि इस स्थान पर एक चुंगीघर था। कौटिल्य के श्रमर प्रंथ अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार के करों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र से झात होता है कि बिक्री का माल सबसे पहले नगर के प्रमुख द्वार पर स्थित चुंगीघर में लाया जाता था। यहाँ पर किर बोलियाँ बोली जाती थीं। जब माल की वास्तविक बिक्री हो जाती थी तभी विक्रता से कर लिया जाता था\*। संभव है ऐसी ही कर-प्रणाली सिंधु प्रांत में भी रही हो। इस प्रबंध का देखकर हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मोहें जो दहा नगर का प्रबंध कोई उच्च संस्था करती थी।

सड़कों पर उचित स्थलों पर कूड़ेखाने बने थे। निजी घरों में भी लोग अपने अपने कूड़ेखाने रखते थे। हड़प्पा के कूड़ेखाने धरती में गड्ढे खोदकर ही बनाए जाते थे। इन कूड़ेखाना की सतह पर ईंटें बिछी हैं। नै। कर लोग घरों में भाड़ बुहारू देकर कूड़े के। इन्हीं गड्ढों में फेंक देते थे। मेहें जो दड़ो में तो नगर के निकट ही ढेरों कूड़ा फेंका जाता था। इससे नगर में कुछ गंदगी फैलती रही होगी ।

कौटिल्य— अर्थशास्त्र, २, २५ ।

<sup>†</sup> आ० स० रि०, १६३०-३४,५० ५७।

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में अनेक विचित्र घरों की दीवारें निकली हैं। कुछ विशेष घरों के। सर जॉन मार्शल मंदिर बतलाते हैं ।

एक बड़े भवन को सर जॉन मार्शल तथा रा० ब० द्याराम साहनी ने खोदा था। इसके पूर्वी भाग में १२ समानांतर तथा ४२ फीट लंबी दीवारें हैं। इसकी बनावट से पता लगता है कि यह एक भंडारघर था। हमारा अनुमान हैं कि प्राचीन काल में मेहें जो दड़ा की सरकार के। नगर-निवासी अन्न के रूप में ही कर आदि देते थे। यह अन्न संभवतः इसी भवन में एकत्र होता था। ऋग्वेद में यह कर 'वाली' कहलाता था। प्राचीन काल में राजा को कर रूप में उपज का है भाग देने की प्रथा थी और यह कर कौटिल्य के काल में भी प्रचलित थां।

ऋग्वेद युग में अन्न-संग्रह करने की विविध प्रथाएँ थीं। इसमें वर्णित शब्द 'खल', 'उपानस' तथा '...' तिर्दर—अन्न-संग्रह के भिन्न भिन्न ढंगों को सृचित करते हैं‡।

हड़प्पा के कुछ भवनों का भी श्रम्नभंडार माना गया है\। इन मकानां की दीवारें बड़ी टढ़ हैं श्रीर कहीं कहीं

<sup>\*</sup> माशल - मो० इं० सि०, पृ० २०४।

<sup>†</sup> घोषाल — हिंदू रेवन्यू सिस्टम, पृ० ३५ ।

<sup>‡</sup> देखिए—ऋग्वेद, १, ४=, ७; २, १४, ११; २, १४, २।

<sup>§</sup> ऐ॰ वि॰ **इं॰ आ॰**, जिल्द १२, **१**९३७, पृ॰ २।

वे ९ फुट तक माटी हैं। ये भवन दो लंबी पंक्तियों में एक दूसरे के सामने हैं। प्रत्येक पंक्ति में ६ बड़े बड़े भवन हैं। इन भवनों को भी छोटी छोटी दीवारों द्वारा कई भागों में बाँटा गया है। इन छोटी दीवारों के ऊपर लकड़ी की कड़ियाँ रखकर उनके ऊपर फर्श बैठाया जाता था और उसी पर अन्न रखा जाता था। इन भवनों में अनाज रखने के अनेक बड़े बड़े घड़े भी मिले हैं।

मोहें जो दड़ो के बड़े स्नानागार के उत्तर में छोटे छोटे स्नानगृहों का एक समुदाय है। ये स्नानगृह भी दो पंक्तियों में हैं। इनके
वीच में एक तंग गली हैं जिसके नीचे एक नाली बहती है।
ये सभी कमरे बड़े अच्छे ढंग की ईंटों से बिछे हैं। कमरों
का फर्शा दरवाजे की ओर ढलुवां है। इसी ओर से पानी
बाहर निकल जाता था। इन कमरों में सीढ़ियाँ होने से
अनुमान किया जाता है कि ये मकान भी दो खंड के थे\*।
नीचे के कमरों के दरवाजे बहुत तंग हैं। मि० मैके कहते हैं कि
इन मकानों में साधक या पुजारी रहते थे। वे पूजापाठ तथा
ध्यान तो ऊपरी खंड में करते रहे होंगे और नीचे के कमरों
में स्नान करते रहे होंगे। इन साधकों के लिये यह आवश्यक
था कि वे संसार के कोलाहल से दूर रहें।

अ भा० स॰ रि॰ १९२७-२८, पृ॰ ७० ।

स्तूप के निकट एक विशाल भवन था। इस भवन की एक दीवार २३०'७ फुट लंबी तथा ७०.'५ फुट चौड़ी थी। बाहर की दीवारें कहीं कहीं ४ फुट मोटी हैं। संभवतः यह भवन दो या तीन खंडों का था। इसमें कई बरामदे तथा प्रकोष्ठ थे। भवन के प्रमुख द्वार से प्रवेश करते ही एक स्वागत करने का बड़ा कमरा था। आश्चर्य हैं कि इस भवन में जल का कोई कुआँ नहीं है। इस भवन में संभवतः प्रधान महंत या साधु-समुदाय का कोई प्रधान रहता रहा होगा। इसमें रहने के कमरे दिच्या की आरे थे और अन्य कार्यों के लिये भी उचित स्थानों पर कमरे बना दिए गए थे। इस भवन में बाद में कई जातियों के लोगों ने आवश्यक परिवर्तन किए थे। बाद की बनी दीवारें आति साधारण हैं \*।

एक महत्त्वपूर्ण इमारत को राजमहल माना गया है। इसकी दीवारें ७ फुट मोटी हैं। अन्य दीवारें केवल ३ फुट मोटी हैं। इसकी विचित्र तथा विशद बनावट से झात होता है कि यह राजभवन था। आज इस भवन की केवल नींवें ही दीख पड़ती हैंं।

स्तानागार के निकट मध्ययुग का एक स्तंभाधार सभाभवन है। इसकी छत २० समचतुरस्र स्तंभों पर टिकी थी। प्रत्येक पंक्ति

<sup>\*</sup> मैके--फ व मो , पूर १०-१३।

<sup>†</sup> मार्शल--मा॰ इं॰ सि॰, पृ० ४६।

में ४ या ५ स्तंभ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यकतानुसार समय समय पर इस भवन में परिवर्तन किए गए थे।
मि० मैके इसे एक दूकान बतलाते हैं, किंतु श्री दीचित कहते
हैं कि यह भवन धार्मिक वाद-विवादों के निमित्त बना था।
दूसरी श्रोर सर जॉन मार्शल इस भवन की तुलना बौद्धकालीन
गुफा-भवनों से करते हैं। इस भवन के बीच में प्रधान के लिये
संभवत: एक चौकी बनी थी श्रीर श्रन्य लोगों के लिये किसी
श्रस्थायी पदार्थ के श्रासन बनाए गए थे\*।

पटने में भी डा॰ स्पूनर ने सैकड़ों वर्ष बाद का एक १०० स्तंभों का सभाभवन खोद निकाला था। कितपय विद्वानों ने इस भवन की तुलना पिसपीलिस के एकेमेनियन सभाभवनों से करके इस बात की पृष्टि की है कि पार्टालपुत्र के भवनों की रूपरेखा एकेमेनियन भवनों की ही शैली पर तैयार की गई थी†। किंतु यह धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास केाई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि भारत का एकेमेनियन संस्कृति के साथ कोई सीधा संबंध थाई। मोहें जो दड़ा की खुदाइयों से यह प्रमाणित हो गया है कि भारतवासी ५००० वर्ष पूर्व भी स्तभोंवाले भवनों से परिचित थे।

<sup>\*</sup> मार्शल-मो॰ इं॰ सि॰, पृ॰ २०५।

<sup>†</sup> द्या• स० मे०, नं० ३०, प्र० ११-१२ ।

<sup>1</sup> विशेष विवरण के लिये देखिए 'रूपम' सं० ३५-३६।

सड़कों के किनारे के कुछ बड़े बड़े कमरों में गह्दे हैं। इन गड़िं में मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे जाते थे। ये शायद होटलों के कमरे थे और इन घड़ों में कोई मादक पदार्थ भरा रहता था। प्राचीन भारत में राजा के। मिट्टिरा की बिक्री से अच्छी आमदनी होती थी। कौटिल्य ने राज्य-कर्मचारियों की सूची में एक सुराध्यत्त का भी उल्लेख किया हैं । यह भी संभव है कि इन कमरों में प्याऊ स्थित रहे हों और घड़ों में शुद्ध जल भरा जाता रहा हो। जल का यह प्रबंध नगरसभा की आर से होता रहा होगा। मेहें जो दड़ों के एक कमरे में तो एक कुआँ भी बना था। इसके निकट ही घड़ों के। रखने के लिये कुछ गह्दे बने थे। यह भी एक प्याऊ था।

प्रत्येक घर में एक एक आँगन होता था। इसी आँगन के एक कीने पर भोजनगृह बना रहता था। दें। खंड के घरों में संभवतः प्रथक् पृथक् परिवारों के लोग रहा करते थे। इस कारण सीढ़ियाँ प्रायः बाहर ही से बनती थीं। जैसे जैसे कुटुं बों में व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई, घरों का भी विभाजन होता गया। स्थान की कमी के कारण लोग उद्यान नहीं बना सकते थे। घरों को बनाते समय सदैव इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वे सड़कों में किसी प्रकार बाधक न हों।

<sup>#</sup> कौटिल्य-श्रथंशास्त्र, २.२५।

<sup>†</sup> मार्शल-मा० इं० सि०, ए० २०५।

घरों में पहले बड़े कमरे बना लिए जाते थे। उसके बाद उनका छोटे छोटे कमरों में विभाजन होता था। विभाजन की दीवारें सदैव बड़े कमरों की दीवार से हटकर होती थीं। एक की दीवारों में दूसरे की ईंटों का प्रवेश नहीं कराया जाता था#।

एक स्थान पर १६ इमारते खोदी गई हैं जिनका प्रवेशमुख प्रधान सड़क की खोर था। ये सब भवन एक ही तरह के हैं। प्रत्येक भवन में एक कमरा सामने तथा दे। कमरे पीछे की खोर बने हैं। खंदर के कमरों में हाथ-मुँह धोने के लिये भी एक स्थान बना था। यह संभवत: दूकानें का एक समृह था<sup>†</sup>।

एक दूसरी प्रधान सड़क के भी, जो नगर के उत्तर-पश्चिम की श्रोर जाती है, दोनां श्रोर बड़े बड़े भवन हैं। इन भवनेां की दीवारें बड़ी दढ़ हैं। संभवतः इन भवनां में बाहर से श्राने-वाले पशु श्रीर सामान रखे जाते थे।

कुछ छोटे छोटे मकानां में दरवाजे या खिड़िकयाँ नहीं हैं। ये शायद तहस्वाने थे। इनमें जाने के लिये ऊपर से सीढ़ी रस्वी जाती रही होगी।

दीवारी के कुछ खाली स्थानें का देखकर ज्ञात होता है कि इन स्थानें पर आलमारियों की चौखटें जड़ी रहती थीं। आलों के सदश भी कुछ छिद्र हैं।

<sup>#</sup> मार्शल—मो० इं० सि०, २० २७२-७३।

<sup>†</sup> श्रा॰ स० रि॰, १९२६-२७, पृ॰ ७७-७८।

हड़प्पा में बारह विचित्र वृत्ताकार वेदियाँ मिली हैं। ये चार गोल ईंटों की तहों से बनी हैं। इनकी चिनाई में मिट्टी का ही पलस्तर पाया गया है। किंतु बाहर से ईंटों के जोड़ों पर जिपशम का पलस्तर लगा था। इन वेदियों के मध्य में गहरे गड्ढे थे जिनमें जली राख, गेहूँ तथा जौ पड़े थे। यह ज्ञात नहीं कि ये वेदियाँ किस कार्य के लिये बनी थीं\*। संभवत: ये हवन की वेदियाँ थीं।

दे। श्रलग श्रलग कुटुंबों के घरों के बीच सदैव कुछ स्थान छोड़ दिया जाता था जिससे किसी प्रकार के भगड़े की श्राशंका न रहे। इससे झात होता है कि मोहें जो दड़ो निवासी श्रपने जीवन को कितना शांतिमय रखना चाहते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि मोहें जो दड़ो नगर में रात्रि के लिये पहरेदार नियुक्त थे। इन पहरेदारों के लिये सड़कों के कोनों पर कमरे बने थे। इन कमरों के दरवाजे सदैव प्रधान सड़क की द्योर होते थे। मि० मैके का द्यनुमान है कि मोहें जो दड़ो नगर रचा के लिये कई भागों में विभाजित था। सड़कों पर कहीं कहीं दीवारें बना दी गई हैं। ऐसी ही दीवारों से संभवत: नगर के विभिन्न भागों की सीमा बनाई जाती थी। सुचार शासन के लिये मौर्य काल में तो नगर चार

वत्स—य० ह०, पृ० ७४ ।

भागों में बाँटे जाते थे, पर यह ज्ञात नहीं कि मोहें जो दड़ों नगर कितने भागों में विभाजित था।

गरीव लोगों के मकान सदा नगर से दूर बनते थे। चन्हू दहों की खुदाई से ज्ञात होता है कि वहाँ के कुछ मकानों की दीवारें घास-फूस की बनाई गई थीं। वहाँ अनेक स्थानें पर केवल फर्श और अँगीठियाँ ही दीख पड़ती हैं।

गरीब लोगों के पास इतना धन नहीं था कि वे अपने मकानों के लिये पकाई ईटें खरीद या बनवा सकते। हड़प्पा में कई मकान कची ईटों के बने थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा के दिल्ला-पश्चिमी भाग में बाँस तथा लकड़ी के छड़ों की जली राख पाई गई थी। यह अनुमान किया जाता है कि इस भाग में बाँस तथा घास-फूस की मोंपड़ियाँ थीं\*। कुछ मकानों की दीवारें केवल मिट्टी की बनी थीं, जैसी आजकल भी देहातों में बनाई जाती हैं। इनमें कभी कभी दीवार के निम्न भाग या नींब में ईटों के दुकड़े डाल दिए जाते थे। पतली दीवारें तो मूल से ऊपर तक केवल मिट्टी ही की बनी हैं।

सबसे छोटे मकान ३०×२७ फुट नाप के थे। इनमें प्रायः ४ या ५ रहने के कमरे होते थे। बड़े मकानों का आकार प्रायः इनसे दुगुना होता था। इन मकानों में छोटे छोटे तीस कमरे तक रहते थे।

<sup>#</sup> बत्स-य० इ०, पृ० १६३ ।

नगर के किस भाग में किस आजीविका के लोग रहते थे. यह बतलाना कठिन है। मोहें जो दहो नगर के स्थापित होने के समय तो मकान केवल रहने के लिये बनाए गए थे. किंत पीछे यह एक व्यापारिक नगर हो गया था। मेाहें जो दड़ो के एक भाग में मिट्टी के टूटे और जले बर्तन तथा भट्टे दिखाई पडते हैं। यहाँ संभवतः कंभकारों का महल्ला यह महल्ला तब बसा होगा जब मोहें जो दड़ो की सभ्यता गिर रही थी\*। अन्यथा कुम्हारों को इस नगर में स्थान मिलना कठिन होता। हड्प्पा में भी कुछ घरों को मजदूरों के घर माना गया है। इन घरों के वहत ही कम चिह्न बच सके हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि ये बड़ी सावधानी के साथ बनाए गए थे। प्रत्येक घर में तीन कमरे तथा एक आँगन था। संभवतः शाँगनों में भी ईटें बिछी रहती थीं। गोल स्तंभ जिनका इतना प्रचार सुमेर तथा मेसोपे।टेमिया में था, मोहें-जो दडो श्रौर हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुए हैं। सर जॉन मार्शल के मतानुसार सिंधु प्रांत में शहतीरों के खंभे प्रयोग में लाए जाते थे। खंभों के चार आधार भी मोहें जो दड़ो में प्राप्त हुए हैं। इन द्याधारों में शहतीरों के लिये छिद्र बने हैं।

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा में भवनों के सजाने की कोई वस्तु नहीं मिली हैं। यदि भवन केवल साधारण ईंटों ही के बनते

दीक्षित – प्री॰ सि० इं॰ वे०, ह० २२।

थे तो एक हरपता के कारण वे श्रधिक सुंदर नहीं होते रहे होंगे। चिरकाल से भारत सजावट और आडंबर के लिये प्रख्यात रहा है। इस आडंबर-प्रेम का उदय बहुत कुछ स्वर्ण-कार की कला से हुआ है, क्योंकि भारतीय कला में बहुत कुछ ऐसा अलंकरण है जो सीधा स्वर्णकार की कला से आया है । अजंता, अलौरा, बाँकुड़ा, खजुराहो, भुवनेश्वर तथा दिलवाड़ा के मंदिरों की कला भारतीय आडंबर-प्रेम के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सर जॉन मार्शल ठीक कहते हैं कि "आडंबर-प्रेम भारतीय कलाकार का जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में, अजंता में, हिंदू-जैन मंदिरों तथा मुगल सम्राटों के भवनों में, सभी जगह यह आडंबर-प्रेम देखा जा सकता है"।

किंतु इस आडंबर से मोहं जो दड़ो का स्थापत्य अक्कूता है। शायद दुर्माजले मकानों में जँगले और खंभे लकड़ी के होते थे। इनपर ही कारीगरी की जाती रही होगी। यह निर्विवाद है कि प्राचीन सिंधु प्रांत में लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिल जाती थी।

मोहें जो दड़ो की ईंटें सिंधु-सभ्यता की गौरव की वस्तुएँ हैं। किंतु न जाने किन कारणों से इनपर कारीगरी नहीं

<sup>\*</sup> ग्रूनवेडल — बुद्धिस्ट भार्ट इन इंडिया, अँगरेजी में जेम्स वर्जे ज द्वारा अन्दित, प्र• २०-३१।

<sup>†</sup> रूपम-अप्रेल १६२४, १० ६४।

की गई। ईंटों को भिन्न भिन्न ढंगों से दीवार में चुनने को ही शायद वहाँ के निवासी सजावट मान लेते थे\*।

इन सब बातों को देखने से पता चलता है कि सिंधु प्रांत के निवासी उपादेयता की ऋोर ऋधिक ध्यान देते थे। लौकिक दृष्टिकोण से वे ऋलंकरण को व्यर्थ सममते थे।

मानसार शिल्पशास्त्र से ज्ञात होता है कि भारत ने प्राचीन काल में स्थापत्य सिद्धांतों में कितनी उन्नति कर ली थी। मान-सार में निर्माणकार या 'स्थपति' की योग्यता के विषय में लिखा है कि उसे बौद्धिक तथा सांस्कृतिक दिशास्त्रों में पूर्ण विज्ञ होना चाहिए। प्राचीन काल में भवन बनाने से पहले कई बातों की परीचा की जाती थी। सबसे उपयुक्त स्थान वह सममा जाता था जो पूर्व दिशा की स्रोर हो स्रोर ढलुवाँ हो। इस दिशा से भवन पर सूर्य की किरणें ठीक पड़ती हैं। भूमि की परीचा मिट्टी को सूँघने, चखने तथा इन्द्रिय-श्रवुभव से होती थी। हैवेल साहब की धारणा ठीक है कि रहस्यवाद के स्रांतर्गत होते हुए भी भारतीय स्थापत्य सिद्धांतों में एक बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान भरा पड़ा हैं। सिधु प्रांत में भी स्थापत्य विज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था।

<sup>\*</sup> दीचित-प्री॰ सि॰ इं॰ वे॰, पृ० १६।

<sup>†</sup> हैवेल- एशंट ऐंड मेडीवल त्राकिटेक्चर ऑव् इंडिया, पृ० ७-२ ।

फर्ग्यूसन तथा अन्य अनेक विद्वानों की धारणा है कि
अशोक के काल से पहले भारत में इमारतें केवल लकड़ी ही की
बनती थीं। डा॰ वैडेल तथा स्पृनर ने भी पाटलिपुत्र की
खुदाइयों से यही प्रमाणित किया था\*। इन बातों की पृष्टि
मेगस्थनीज के वर्णनों से भी होती हैं<sup>†</sup>।

मोहें जो दड़ो तथा सिंधु प्रांत में पत्थर का कम प्रयोग हुआ है। पत्थर केवल विशेष इमारतों के लिये प्रयुक्त होते थे। श्वेत या पीले रंग का पत्थर सिंधु नदी के तट पर स्थित सक्खर नामक स्थान से प्राप्त होता था। संगमरमर श्रोर खड़िया पत्थर किरथर पहाड़ियों से श्राता था।

श्रलबास्टर नमक की पहाड़ियों, गुड़गाँव तथा काँगड़ा प्रदेश से प्राप्त किया जाता था।

मोहं जो दड़ो की नगर-निर्माण प्रणाली बास्तव में बड़ी विशद थी। श्री दीन्नित तो कहते हैं कि ऐसी उत्तम प्रणाली संसार के अन्य किसी प्राचीन देश में देखने के। नहीं मिलती। पर अंतिम युग में मोहें जो दड़ो का स्थापत्य गिरता हुआ प्रतीत होता है। उस समय देखभाल के लिये कोई इंजीनियर या ओवरसियर नहीं थे। लोग बिना सोचे समसे मकान बनाने

<sup>\*</sup> ब्या॰ स॰ रि॰, १९१२-१३, पृ० ७६।

<sup>ो</sup> वैडेल-रिजल्ट्स ऑव् एक्सकैवेशन्स ऐट पाटलिपुत्र, ए० ६४। अर्थान-इंडिका, ६०।

लगे थे। अप्रेनक सड़कों के। मकानों की दीवारों ने दबा लिया था। कभी मकान सड़कों से बहुत दूर बनते थे तो कभी बिल्कुल निकट। इससे नगर की सुषमा बिगड़ गई थी। इस युग में दे। खंड के मकानों का भी अभाव पाया जाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने यश के दिनों में मोहें जो दड़ों के चारों आर किलेबंदी थी, यद्याप उसकी दीवारों के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राचीन काल के सभी नगरों में किलेबंदी की जाती थी। यह बात यूनानियों द्वारा लिखित वर्णनों से ही प्रमाणित नहीं होती बल्कि साँची तथा भारत की कला से भी यही ज्ञात होता है। यदि मोहें जो दड़ों में कोई किलेबंदी थी तो उसके अवशेष बालू के नीचे कहीं दवे होंगे।

सिंधु प्रांत में श्री मजूमदार के। श्राली मुराद तथा के।हत्रास नामक स्थानों में किलेबंदी के चिह्न प्राप्त हुए हैं। किंतु सिंधु-प्रांत में पत्थर की कमी के कारण प्रत्येक स्थान पर किलेबंदी करना श्रासान काम नहीं था\*।

भारत में ऋति प्राचीन किले की दीवारें धव राजगृह में ही दीख पड़ती हैं। श्री धम्मपाल का श्रनुमान है कि इस स्थान की रूपरेखा प्रसिद्ध स्थापत्य-विशारद महागीविंद ने तैयार की थीं।

<sup>\*</sup> आ० स० मे० नं० ४८, पृ० १४७-४८ ।

<sup>†</sup> विमानवत्थु, कमेंटरी पृ० ⊏२।

इन दीवारों के निर्माणकाल का कुछ पता नहीं है। इसके बाद इम स्ट्रैबो से सुनते हैं कि मौर्य-काल में पाटिलपुत्र के चारों स्रोर ५६० गुंबज सहित लकड़ी की किलेबंदी थी \*।

<sup>\*</sup> मैक्किडिल- एंशंट इंडिया, पृ० ४२। १५

## अष्टम श्रध्याय

## अन्य देशों के साथ संबंध

सिंधु प्रांत की सभ्यता के पिछले वर्णन से पाठकों को इसकी संस्कृति के विषय में बहुत कुछ ज्ञात हो गया होगा। इस वर्णन में हमने यत्र तत्र इस सभ्यता की तुलना इसके ही समकालीन अन्य प्राचीन देशों से की है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ज्ञात हो गया है कि सिंधु प्रांत की सभ्यता सिंधु प्रांत तक ही सीमित न थी।

महान् सभ्यताएँ एक ही देश तक सीमित नहीं रहतीं। प्रत्येक सभ्यता देशानुसार कुछ बातों में उच्च कौशल प्राप्त करती है और इस उच्च कौशल को दूसरी सभ्यताएँ सीखना चाहती हैं। यदि आवागमन की उचित सुविधाएँ हो तो यह और भी सरल हो जाता है। अफ्रेजियन कांट की सभ्यता के ही अंतर्गत सिंधु-प्रांत की सभ्यता आती हैं। यह सभ्यता निद्यों के निकट उत्पन्न होकर उन्हीं के किनारों पर स्थित नगरों में फैली थी। उपजाक भूमि में रहने के कारण लोगों ने खेती में तो उन्नति की ही, साथ ही सभ्यता-पूर्वक रहने का ढंग भी उन्होंने सर्वप्रथम इन्हीं निद्यों के तट पर सीखा।

प्रस्तर-ताम्र युग में भिन्न भिन्न देशों के बीच कई बातें। में समा-नता थी। फियांस, घोंचे, रजत, खर्ण तथा टीन के प्रयोग से पूर्व के सभी लोग परिचित थे। खेती तथा पशुपालन भी इन सभी देशों में होता था। इसी प्रकार कुंभकार की कला चौर कताई-बुनाई से भी ये सभ्यताएँ परिचित थीं। किंतु इन सब समानतात्रों के होते हुए भी प्रत्येक देश ने अपनी अपनी संस्कृति में अपना विशिष्ट व्यक्तिव लाने की चेष्टा की। यदि भारत में कपास की खेती और कताई-बुनाई होती थी तो मिस्र और वेबीलोन में अतसी की खेती तथा बनाई होतो थी। फिर मिट्टी के बर्त नों के ऊपर चित्रण करने में भी प्रत्येक देश ने कुछ अपनी विशेषता दिखलाई। समेर के वर्तनों पर मनुष्य-आकृति का चित्रण है, किंतु मोहें जो दडो के एक भी बर्तन पर मनुष्य-चित्रण नहीं हुआ है। चित्रलिप भी सभी देशों में प्रचलित थी, किंतु आवश्यकतानुसार सभी देशों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन अपनी अपनी लिपि में कर लिया था\*। इन सभ्यताओं में मोहें जो दहो कई बातों में श्रमणी था। मोहें जो दुझे में जो स्थापत्य निजी या सार्वजनिक भवनों में दिखाई पहता है वह मिस्र तथा बेबीलोन के स्थापत्य से कहीं उच्चतर हैं। फिर सड़कों को साफ रखने की जो सुंदरं व्यवस्था मोहें जो दहो नगर में थी वह न तो मेसोपोटेमिया

<sup>\*</sup> मार्शल-मी॰ इं० सि०, पृ० ९४।

<sup>ै</sup> ऐ॰ वि इं॰ आ॰. १६३२, पृ॰ ६।

में दिखाई पड़ती है और न सुमेर ही में। इसके अतिरिक्त जब संसार के कई प्राचीन देशों में सूत का कपड़ा एक खप्न की वस्तु के समान था, उस समय सिंधुप्रांत-निवासी सूती कपड़े का प्रचुर प्रयोग कर रहे थे।

किंतु ये विशेषताएँ उच्च समाज को ही दीख पडती होंगी। जनसाधारण के लिये ता सिंधु प्रांत का इसी लिए महत्त्व था कि यह एक उपजाऊ तथा धन-धान्य से परिपूर्ण भूमिखंड था। इस कारण यहाँ व्यापारी ही अधिकतर त्राते थे। भूमिमार्ग से आने जाने वाले अन्य स्थानों के काफिले इसी नगर में टिकते रहे होंगे। मोहें जो दड़ो नगर में इनके लिये श्रवश्य धर्म-शालाएँ या सराएँ बनी रही होंगी। स्थल से सिंधु प्रांत में आने के दो मार्ग थे। दिच्च सिंधु तथा फारस को मिलानेबाली सडक मकान श्रौर लासवेला रियासत से होकर जाती थी। आठवीं शती में मुहम्मद कासिम भारत में इसी मार्ग से आया था। बल्चिस्तान की स्रोर दो मार्ग थे। पहला मार्ग मुझा दरें से जोही होते हुए मनच्छर सरोवर के निकट पहुँचता था श्रौर दूसरा लक गरीं, लक फूसी, लक रोहेल तथा पंडी वाही श्रीर टंडो रहीम खान होते हए सिंघ पहुँचता था। जपर खैबर का दर्श था, जहाँ से ऐतिहासिक युग में भारत पर भी कई सफल आक्रमण हुए थे। बोलन दरें सं

<sup>\*</sup> श्रा० स० मे०, नं० ४८, पृ० १५३।

भी संभवतः आवागमन होता था । इनके अतिरिक्त कुर्रम, गुयाल तथा टोझी की घाटियों से भी कुछ लोग सिंधु प्रति में आते रहे होंगे।

सिंधु प्रांत, इलम तथा सुमेर की अनेक वस्तुओं में समानताएँ दीख पड़ती हैं। इलम तथा सुमेर में सिधु आदर्श की कई सुद्राएँ मिली हैं। जिन तहों या स्थलों पर ये मुद्राएँ निकली हैं उनकी श्रायु ई० पू० २८०० वर्ष मानी गई है। मोहें जो दड़ो में मालाश्रों की लिंड्यों के त्रंत में लगाई जानेवाली वस्तुएँ श्रद्धवृत आकार की हैं। इस प्रकार के अंतक केवल इलम में ही पाए जाते हैं। बाद में तो ये मिस्र में भी बनने लगे थे। शृंगार, केशरचना और हजामत बनाने के ढंग सुमेर और भारत में एक ही से थे। हड़पा की कुछ कटारें भी सुमेर की कटारों की ही तरह हैं। मेसोपे।टेमिया तथा सिंधु प्रांत का बास्तब में घनिष्ठ संबंध था। गुरियो पर श्वेत श्रंकन की शैली सिंधू प्रांत तथा मेसेापाटेमिया, दोना देशों के लोग जानते थे. किंतु यह पता नहीं है कि इस शैली की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। हड़प्पा में प्राप्त शृंगार या चीर-फाड़ के खौजारों के गुच्छे की तरह अनेक गुच्छे उर, किश तथा काफेजी में प्राप्त हए हैं। इन सब श्रीजारों का एक गोल छल्ले से बाँधा जाता था। मोहें जो दहों के रोटी बनाने के चुल्हें भी मेसापाटेमिया ही की तरह थे।

**<sup>\*</sup>** ऐ० वि० इं० आ । १९३२, पृ० ११।

दंतक मेहराब, गोल कृप और मिट्टी और पत्थर की बनी खिड़कियों की जालियाँ मोहें जो दड़ो तथा मेसेापाटेमिया में एक ही सी थीं। टेल आज्मर में सिंधु आदर्श की कई मुद्राएँ मिली हैं। इनमें एक वर्त लाकार मुद्रा विशेष महत्त्व रखती है। यह मुद्रा निस्संदेह भारतीय है। इस मुद्रा पर श्रंकित हाथियां के पैर, कान, खाल की परतों तथा नील गाय के काना को चित्रित करने का ढंग बिल्कल वैसा ही है जैसा प्राय: माहें जो दड़ो की सुद्राश्चों पर पाया जाता है। फिर मेहें जो दड़ो में ठप्पे लगाने की एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसके पीछे एक उठा हुआ दाना बना है और जिसके ऊपर एक केंद्रित वृत्त भी बना है। इस शैली की मुद्राएँ मेसोपोटेमिया के अतिरिक्त अन्य किसी देश में नहीं दीख पडतीं। मेसोपोटेमिया के कंठहारों पर जो एक प्रकार की श्रंकित गुरियाँ हैं वे भी संभवत: सिंधु प्रांत से ही वहाँ गई हैं। मेसापोटेमिया की एक मुद्रा पर भारतीय जेब का भी चित्रण है। दानेदार शैली के बतन टेल आउमर तथा मोह जो दडो में प्रचलित थे \*।

मोहें जो दड़ो में एक मुद्रा पर विचित्र चित्रण है। इसमें एक मनुष्य बाघ के साथ लड़ता दिखलाया गया है। सर जॉन मार्शल इस आकृति की तुलना मेसेापोटेमिया की दंतकथाओं में वर्णित 'गिलगामेश' (इवानी वीर) से करते हैं।

<sup>#</sup> ऐ०वि० इं० आ० १६३२, ए० ३५।

मोहें जो दड़ो के शौचादि गृहों के ही समान कुछ शौचगृह मेसेापोटेमिया में भी थे। इनमें पानी के। बाहर निकालने के लिये दोनों देशों में एक ही शैली के छिद्र बने थे।

भिन्न भिन्न प्रकार के सख्त पत्थरों की गुरियों के ऊपर सोने की टोपी चढ़ाने की प्रथा मोहें जो दड़ो, उर तथा सुमेर में प्रचितत थी। सुमेर में इस शैली की कम गुरियाँ थीं। मोहें जो दड़ो में इनके काधिकता से पाए जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि इस शैली की गुरियों का उद्गमस्थान मोहें जो दड़ो ही था यहीं से ये गुरियाँ संभवतः सुमेर का भी भेजी गई थीं \*।

डा॰ फ्रैंकफोर्ट के। टेल आउमर में कुछ ऐसे बर्तन प्राप्त हुए थे जिनकी सतह पर दाने बने हैं। इस शैली के बर्तन केवल मेसोपोटेमिया में ही प्रचलित थे, किंतु मोहें जो दड़ो में भी कुछ ऐसे बर्तन थे। यहाँ का एक बर्तन ते। बिल्कुल टेल आउमर के बर्तनों की तरह है।

किश में ब्रिट्रों सिंहत मिट्टी की कुछ गोल वस्तुएँ मिली हैं। ये इतनी छोटी हैं कि इनके कंठहारों में प्रयोग किए जाने में संदेह होता है। संभवतः ऐसी वस्तुएँ किसी खेल में काम आती थीं। ऐसी ही अनेक वस्तुएँ मोहें जो दड़ों में भी प्राप्त हुई हैं।

मोहें जो दड़ो की गुरियों तथा मूर्तियों पर जो त्रिपत्र शैली का चित्रण है वह निस्संदेह मेसोपोटेमिया से लिया गया है।

इंडियन ऐंटिक्वेरी, दिसंबर, १९३१, ए० ४६५ ।

यह त्रिपत्र शैली यूनान तथा फारस में भी प्रचलित थी। पर यह ज्ञात नहीं है कि यह शैली कैसे उत्पन्न हुई। यह संभव है कि यह त्रिपत्र तीन वृत्तों के एक दूसरे को काटने से बना हो।

कंकड़ पत्थर का बना एक कान का आभूषण श्री साहनी ने प्राप्त किया था। इसपर खुले पंखों तथा चौड़े पैरोंबाले गरुड़ का चित्रण है। ऐसा चित्रण विशद रूप में इलम तथा सुमेर में मिलता है। मोहें जो दड़ो में इस ढंग का चित्रण बहुत कम हुआ है। कदाचित यह शैली फारस के ऊँचे पहाड़ों से निकलकर भारत में आई हो \*।

चर की शाही कब्रों पर गोलाकार पिटे हुए सीने की गुरियाँ मिली हैं। ऐसी ही गुरियाँ मोहें जो दड़ो में भी प्राप्त हुई हैं। दोनों स्थानों की गुरियों की शैली एक सी है। यह बतलाना कठिन है कि इस शैलो की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी<sup>†</sup>।

हल्के नीले रंग के खड़िया पत्थर के एक बर्तन का एक खंड मोहें जो दड़ो में मिला हैं। इसपर चटाई की बुनाई का सा चित्रण है। सूसा, किश, फारस तथा टेल आज्मर के बर्तनों पर भी ऐसा चित्रण पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बर्तन मोहें जो दड़ो में बाहर से आया था। फिर अलडवेद में भी कुछ ऐसे

<sup>\*</sup> मैके-फ॰ य॰ मो॰, पृ० ६६४।

i बुल्ली—दि रॉयन सिमीट्रो, १० ३६६।

बर्तन निकले हैं जो उन्हीं पत्थरों से बने हैं जिनसे कि कुछ भारतीय बर्तन बने हैं \*।

मोहें जो दड़ो में प्राप्त एक दूसरे बर्त न से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण तो यहीं हुआ था, किंतु यह बर्तन किसी प्रकार बाहरी देशों में चला गया था। किर इन देशों में इस बर्तन की शैली में कई परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद यह बर्तन किर सिंधु प्रांत में लौटा था । संगमरमर की बनी इलम तथा सुमेर शैली की अनेक मुद्राएँ मोहें जो दड़ो में पाई गई हैं। ये मुद्राएँ भी इन देशों से यहाँ आई रही होंगी।

सिंधु प्रांत तथा सुमेर के निवासी सिर पर नारों को भी बाँधते थे। ये नारे या तो स्वर्ण या रजत की पतली पट्टियों के बनते थे या ये बुने हुए होते थे। मोहें जो दड़ों में नारे का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे।

इनके अतिरिक्त मोहं जो दड़ो आदर्श की अनेक वस्तुएँ मेसोपाटेमिया में मिली हैं, और मेसोपाटेमिया आदर्श की मोहें जो दड़ो में। यह अवश्य है कि देशांतरित होने के कारण इनमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं। पशुओं के अवयवों से बनी आकृतियाँ दोनों देशों में थीं। किंतु वेबीलोन तथा सुमेर

<sup>\*</sup> मैके--प. य० मा०, पृ० ६३१।

<sup>ं</sup> हॉल एंड बुक्की-अलडवेद, १०४२।

में जो बैल हैं वे दाढ़ीबाले हैं। मोहें जो दहों में भेड़ के सिरोवाली आकृतियाँ दाढ़ों से युक्त हैं। संभवतः दाढ़ी संबंधी विश्वासों का स्रोत एक ही था। भैंस तथा नीलगाय के सीगों का दोनों देशों में बराबर महत्त्व था। वुल्ली महोदय का कहना है कि इन देशों में पाई गई बस्तुएँ आकार में छोटी हैं। इनको एक से दूसरे देश में क्यापारी ही ले गए होंगे। इनसे पता चलता है कि या तो सिंधु प्रांत सीधा इन देशों से व्यापार करता था या कोई ऐसा मध्यस्थ केंद्र था जहाँ मोहें जो दड़ो तथा मेसोपोटेमिया के निवासियों का आना जाना रहा करता था। किंतु सिंधु प्रांत से बाहर के देशों में यहाँ की कम वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। इनसे व्यापार की कोई विशेष संभावना नहीं दीख पड़ती है। कुल विद्वानों की तो यहाँ तक धारणा है कि सुमेर में कुल भारतीय एजंट रहते थे ।

दूसरी ओर डा॰ फ्रैंकफोर्ट कहते हैं कि केवल साधारण आवागमन से ही सभ्यता तथा संस्कृतियों में अधिक समानताओं का आना संभव नहीं है। ऐसे आवागमन से जातियों के रहन-सहन तथा धार्मिक विश्वासों में एकाएक परिवर्तन नहीं होता। कितपय विद्वानों का कथन है कि इन सब देशों की सभ्यत। एँ एक ही स्रोत से निकली हैं और शायद यह स्रोत करात और नील के बीच कहीं स्थित था।

बुक्ती—दि रॉयल सिमीट्री, पृ॰ ३६७-६६ ।

सिंधु प्रांत, इलम तथा सुमेर के संबंध में नाल की खुदाइयों से बहुत कुछ जाना जा सकता है। नाल की ऊपरी तहों पर तो हड़प्पा तथा मोहें जो दड़ो श्रादर्श के बर्तन मिले हैं, किंतु सबसे नीचे की सतह में बल्लिस्तान रौली के बर्तन थे। इस प्रकार नाल की वस्तुएँ भिन्न-भिन्न युगों में दो देशों के पार-स्परिक संबंध पर प्रकाश डालती हैं।

बल्चिस्तान से भी मोहें जो दड़ो संबंधित था। सर श्रौरियल स्टाइन की १९२७-२८ की खुदाइयों से ज्ञात हुआ है कि वजीर-स्तान की पहाड़ियों के मूल पर सिंधू नदी की श्रोर किसी समय अञ्जी बस्तियाँ थीं। सिंधु प्रांत की सभ्यता का किसी समय बल् चिस्तान के पूर्वी प्रदेशों, द्विगी भाग तथा डेराजात में बड़ा प्रभाव था। किंतु बल्चिस्तान के पश्चिम में सिधु-सभ्यता नहीं पहुँच सकी थी। इस भाग में फारस की सभ्यता का प्रभाव था। फारस से प्रभावित सभ्यता के सर्वोत्तम उदाहरण नाल में पाए गए बर्तन हैं। नाल तथा सिंधु प्रांत की सभ्यताएँ कई बातों में एक दूसरे से भिन्न हैं। मोहें जो दड़ो की गैंतियाँ, दरांतियाँ, छोटे श्रोजारों के फल श्रोर कटारें नाल की ऐसी ही बस्त्रकों से सर्वथा भिन्न हैं। नाल में पीतल तो पाया ही नहीं गया। मातृदेवी तथा बैल के खिलौने भी नाल में नहीं थं। पूर्वी बलुविस्तान के बर्तनों पर वही कारीगरी तथा चिह्न हैं जो मोहें जो दड़ों के बर्तनों पर हैं। सुकटागन तथा मोहें जो दड़ो के मिट्टी के बर्तनों में तो शत-प्रतिशत समानता है। यह स्थान मक्रान में है। भारत तथा मक्रान के बंदरगाहों के बीच संभवतः किसी काल में ज्यापार होता था। परस्पर वृत्तों का काटने के चित्रण की शैली मे।हें जो दड़ो ही से बल् चिस्तान में पहुँची थी। क्योंकि मोहें जो दड़ो के अतिरिक्त यह शैली संसार के किसी अन्य देश को ज्ञात न थी। पीपल की पत्तियों के चित्रण की शैली भी बल् चिस्तान-निवासियों ने मोहें जो दड़ो से ही ली थी। मातृदेवी तथा बैलों का धार्मिक महत्व भी बल् चिस्तान-निवासियों ने सिंधु प्रांत से ही सीखा था।

बल्चिस्तान में मोहें जो दड़ो शैली का एक छिद्रयुक्त बर्तन, एक ताम्न का सिर, तथा आहुति-आधार का एक खंडित भाग प्राप्त हुआ है। शाही टंप में भी पत्थर की एक गोल वृत्ताकार वस्तु मिली है। यह वस्तु भी मोहें जो दड़ो की मुद्राओं के सिरों पर रखी जानेवाली वस्तुओं के सदश है।

यह आश्चर्य सा है कि मोहें जो दड़ो और हड़प्पा की मृण्मूर्तियों की तरह बल्चिस्तान में कोई मूर्तियाँ नहीं बनीं। मेही से प्राप्त मूर्तियाँ तो कमर से नीचे एकदम चिपटी कर दी गई हैं। बल्चिस्तान की मूर्तियों में हाथ प्रायः बच्चस्थल का छूते दिखलाई देते हैं, किंतु मोहें जो दड़ो में हाथ बगल में गिरे रहते हैं। मि० मैके कहते हैं कि सिंधु प्रांत के निवासी कुंभ-कला में बल्चिस्तान निवासियों से बढ़े चढ़े थे।

आजकल का बल्चिस्तान प्राचीन काल के बल्चिस्तान से भिन्न है। आधुनिक बल्चिस्तान चजाड़ तथा बंजर है, किंतु प्राचीन काल में यहाँ खूब वर्षा होती थी। यह खंड निस्संदेह बड़ा उपजाऊ रहा होगा। इसका प्रमाण वहाँ के उजाड़ गव-खंधों में मिलता है \*। सर औरियल स्टाइन को जितने भी उजाड़ उपनिवेश मिले हैं वे किसी समय सुंदर व्यापारिक स्थान रहे होंगे। इनमें काफिले टिका करते रहे होंगे। किंतु आज सूर जंगल के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान में बस्ती नहीं है। इस पहले ही कह चुके हैं कि सिंधु प्रांत से बल् चिस्तान जाने के कई रास्ते थे। समृद्धिशाली होने के कारण दोनों देशों में आना जाना रहा करता था।

मिस्र सिंधु प्रांत से बहुत दूर है। इस कारण मिस्र देश की न तो कोई वस्तु मोहें जो दड़ो में मिली है और न मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा की ही कोई वस्तु मिस्र में मिली है। किंतु कुछ उदाहरणों से झात हो जाता है कि ये दोनों देश एक दूसरे से भली भाँति परिचित थे। कंठहारों में तीन भागों से बनी गुरियाँ तथा अर्थवृत्ताकर अंतक, इलम, मेसोपोटेमिया और सिंधु प्रांत के निवासियों को झात थे। संभव है यह शैली इन तीनों देशों ने एक ही स्रोत से ली हो। यह भी हो सकता है कि ये तीनों देश एक दूसरे से किसी रूप में संबंधित थे। इलम ही इन सब संस्कृतियों का केंद्र रहा होगा।

<sup>#</sup> बा० स० मे०, नं० ४३. ए० १९० ।

दूसरी वस्तु मोहें जो दड़ो में मिस्र आदर्श की एक मृति है। इस मृति की मानव आकृति दाढ़ी वाली है। वह दाएँ पैर को अकाए और वाएँ घुटने को जमीन पर रखे है। मोहें जो दड़ो की मृति तो मिस्र देश की मृति की प्रतिकृति जान पड़ती है। फिर मिस्र देश में कुर्सियों के पैर वैलों के पैरों के सदश थे। वैल के पैरोंवाली कुर्सियों का चित्रण मोहें जो दड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर भी है। चारों ओर से काटी हुई गुरियाँ भी मोहें जो दड़ो तथा मिस्र दोनों देशों में प्रचलित थीं। प्राचीन काल में मिस्रदेश-निवासियों ने इस शैली की गुरियों के बनाने में वड़ी कुशलता प्राप्त की थी। मोहें जो दड़ो की गुरियाँ भी मिस्र ही से आई रही होंगी।

मिस्र तथा सिंधु प्रांत के निवासियों में कई धार्मिक समानताएँ भी थीं। मोहें जो दहों से प्राप्त एक मुद्रा पर एक लंब के
साथ साथ कुछ पशुद्धों की मूर्ति याँ ले जाई जा रही हैं। ऐसे
ही लंब मिस्र के जल्सों में फैरोद के द्यागे भी हैं। मोहें जो
दहों में दो तांबे की पट्टियों पर तार या धार्गों की सजाबट का
चित्रण है। ऐसा चित्रण मिस्र देश के तेरहवें वंश की मुद्राझों
पर भी दीख पड़ता है। मोहें जो दहों के एक मिट्टी के तस्ते
पर एक लेटी स्त्री दिखलाई गई है। निस्न में भी ऐसे खिलौने
बनते थे। वहाँ ऐसे खिलौने शवों के साथ रखे जाते थे।
मिस्स्ययों की शक्त की कई गुरियाँ हहत्या में मिली
हैं। ऐसी गुरियाँ मिस्न, सुमेर तथा सिंधु प्रांत-निवासियों

को ज्ञात थीं। ये गुरियाँ तावीजों के लिये प्रयुक्त होती थीं ।

कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में भारत से मिस्रकों लोहा भेजा जाता था। वास्तव में संथालों तथा मिस्र देशनिवासियों की श्रीजार बनाने की रीतियों में बड़ी समानताएँ हैं। मिस्र तथा यूनान के साहित्य से ज्ञात होता है कि ये देश पूर्वीय देशों से उट्ज (एक प्रकार की धातु) मँगाते थे।

किंतु ये समानताएँ सिंधु प्रांत में सीधी मिस्र से नहीं आई होंगी। सुमेर तथा इलम में मिस्र की संस्कृति का प्रभाव था श्रीर यहीं से सिंधु प्रांत में भी मिस्र-संस्कृति का कुछ प्रभाव श्राया होगा।

मोहें जो दड़ों की दें। मुद्राक्षों पर यूनानी क्रूशों का चित्रण हैं। नवीन पाषाण युग का एक क्रूश भी मोहें जो दड़ों में मिला हैं। यूनानी क्रूश इलम में बहुत पाए गए हैं। इत क्रूशों पर चौखट भी बनी हैं। संभवतः इस ढंग के क्रूशों की उत्पत्ति भी सिंधु प्रांत में ही हुई हैं।

डा॰ फान्नी प्रागैतिहासिक युग के यूनान तथा मोहें जो दड़ो की कुछ धार्मिक पद्धतियों में समानताएँ देखते हैं ‡। क्रीट के

मैकै—फ० य० मा०. प्र० ६४२।

र्ग मित्र-प्रीहिस्टॉरिक इंडिया, पृ० १८४-८५ ।

<sup>🛨</sup> भा० स॰ रि॰, १९३४-३५, प्र॰ ६३-१०० ।

कितपय भित्तिचित्रों में बैलों की लड़ाई के दृश्य दिखलाए गए हैं। बाद को इस खेल का नाम 'तौरकथपशिया' प्रचलित हो गया था। इन दृश्यों में मनुष्य कभी बैलों का पकड़ते और कभी उनके ऊपर से होकर कूदते दिखलाए गए हैं। मोहें जो दड़ो की एक मुद्रा पर भी ऐसा ही दृश्य श्रांकित है। इन खेलों का विशेष धार्मिक महत्व था। ये खेल मातृदेवी संप्रदाय से संबंध रखते थे। कीट में सींगों का भी विशेष महत्त्व था। यह बतलाना कठिन है कि इन दोनों देशों में कैसे ये समानताएँ आईं। यद्यपि भारत में मातृदेवी की पूजा का इतिहास श्रति प्राचीन है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि मुद्राओं पर श्रंकित यह दृश्य कीट से ही मोहें जो दड़ो में श्राया है। प्राचीन काल में कीट सप्त समुद्रों से व्यापार करता था। संभवतः कीट के कुछ व्यापारी सिंधु-प्रांत के बंदरगाहों में भी आए थे।

पशुद्धों को एक पंक्ति में श्रंकित करने की शैली मोहें जो दड़ो के कुछ तावीजों पर है। इस ढंग की चित्रकारी फारस, सूसा तथा मेसोपोटेमिया में भी प्रचलित थी\*।

उरक तथा सिंधु प्रांत के बर्तन भी एक से ही थे। ये बर्तन या तो काले तथा लाल मिश्रित या हल्की नीली मिट्टी के बने हैं। बुल्ली महोदय का कहना है कि उरक लोग उत्तर से आए थे। उनका एक वर्ग, संभव है, सिंधु प्रांत में भी आया हो। अपनी

<sup>\*</sup> मैके--फ य॰ मो॰, पु॰ ६५३।

तथा सिंधु प्रांत को सभ्यता को मिलाकर इन्होंने उस संस्कृति को जन्म दिया जिसके अवशेष सारे सिंधु प्रांत में मिलते हैं \*।

प्राचीन काल में भारत तथा ईरान में बड़ा घनिष्ठ संबंध था। इन देशों में परस्पर शांतिमय व्यापार होता था। उस काल में खैबर तथा बोलन के दो प्रसिद्ध दरीं से ही आवागमन होता रहा होगा। भारत तथा ईरान के बीच का सीमा-देश अरधनक तथा कतरनक निद्यों के बीच स्थित था। संभवतः प्रसिद्ध नदी हर्वैती भी यहीं पर थी।

प्राचीन भारत में आवागमन के मार्ग जल और थल दोनों से होकर थे। ये दोनों मार्ग बराबर न्यवहार में रहे होंगे। मोहें जो दड़ों के एक बर्तन पर पतवार सिहत एक नाव बनी है। ऐसी नाव बड़ी निदयों में चला करती रही होंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु प्रांत के निवासी नौ-विद्या में निपुण थे। यहाँ के निवासी निदयों के तट पर रहते थे। सुविधा के लिये प्रत्येक संपन्न न्यक्ति अपनी श्रपनी नावें रखता रहा होगा। मछली मारने तथा न्यापारिक वस्तुओं को ले जाने के लिये भी वे ही नावें प्रयुक्त होती थीं। आज दिन भी सिंधी लोग श्रक्छे नाविक होते हैं। उनके यहाँ की बनी हुई नावें कई प्रकार की होती हैं। इनमें हुँ डी, जुंपटिस तथा जीठक मुख्य हैं।

चाइलड —न्यू लाइट ऋाँन दि मोस्ट एंशंट ईस्ट, पृ० २२५।

<sup>†</sup> मैके-इ ल सिल, पुरु १७७।

यह ज्ञात नहीं है कि सिंधुप्रांत-निवासियों का सामुद्रिक ज्ञान कैसा था। शंख, सीपी तथा घोषे (जो अच्छी संख्या में सिंधु प्रांत में मिले हैं) के आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रांत के लोग समुद्र से अच्छी तरह परिचित थे। मि० मैंके को एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें एक जहाज बना है। इस जहाज में मस्तूल नहीं है, और इस कारण अनुमान किया जाता है कि यह जहाज किसी नदी में ही चलता रहा होगा\*।

ऋग्वेद के कई स्थलों पर समुद्र का उल्लेख हैं। उदाहरणार्थ—

- १. वेदा योबीनां पदमन्तरित्तेगा पतताम् । वेद नावः समुद्रियः ।
- २. उवासीवा उच्छाच नु देवी जीरा रथानाम् । ये अस्या आचर-रोषु दिशरे समुद्रे न अवस्यवः ।

किंतु यह बतलाना कठिन है कि ऋग्वेद में 'समुद्र' शब्द का वास्तविक ऋथे क्या था। विद्वानों की धारणा है कि आर्य लोग निद्यों ही को समुद्र कहते थे। ऋग्वेद के किसी भी मंत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि वहाँ पतवार और जहाज किसी सामुद्रिक यात्रा के लिये प्रयुक्त होते थे!। ऋग्वेद के एक मंत्र में

<sup>\*</sup> मैके-फo य॰ मा॰, ए॰ ३४०।

<sup>†</sup> ऋग्वेद १, २५,७; १, ४८, ३।

<sup>🗜</sup> कैं० हि॰ इं॰, जिल्द १, पृ० १०१।

श्रवश्य वर्णन है कि कुछ लोगों के। जल से थल तक पहुँचने में तीन दिन लगे थे। हमारी धारणा है कि इस मंत्र के लिखने-वाले व्यक्ति से किसी ने समुद्र-यात्रा का वर्णन किया होगा। कदाचित इसी के श्राधार पर उसने ऐसा लिखा हो।

प्राचीन काल में भारत बाहर के कई देशों से व्यापार करता था। डा० सेईस के मतानुसार ई० पू० ३००० में भारत तथा बेबीलोन के बीच व्यापार होता था\*। इसके प्रमाण हमें डर से प्राप्त भारतीय 'ऊर्ण' में मिलते हैं। बेबीलोन के कपड़ों की एक सूची में भी 'सिधु' शब्द मलमल के लिये प्रयुक्त हुआ है। नेवू छेदनेजर (ई० पू० ६०४-५६२) के महल में भारतीय देवदार की एक कड़ी मिली थीरे। बावर जातक से ज्ञात होता है कि बेबीलोन को भारत से मोर ले जाए गए थेरे। ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित एक गोल निलका से ज्ञात होता है कि असीरिया के सम्राट् संम्राचेरिब ने निम्नवेह में भारतीय कपास के पौधे लगाने का प्रयत्न किया था, किंतु उसे अपने उद्योग में सफलता नहीं मिली ।

<sup>\*</sup> ज॰ र ॰ ए॰ सो॰, १¤९८, ए॰ २४१-८८।

<sup>†</sup> मुकर्जी -ए हिस्ट्री कॉव इंडियन शिपिंग, ए० ८७।

<sup>1</sup> जातक--अनृदित, कावेल ऐंडरूज, १० = ३।

प्रोसीडिंग्ज आँव दि सोसाइटी आँव विवित्तयोग्नैफिकल आर्कियोलॉजी, १९०६, पृ० २३९।

चाल्डिया के कुछ उत्कीर्ण लेखों से भी ज्ञात होता है कि उर नगरी के कई जहाज भारत से सुवर्ण लाते थे। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में उर का भारतीय बंदरगाहों के साथ संबंध था।

अरब इतिहासकों के काल तक सिंधु में अच्छे अच्छे बंदरगाह थे। किंतु उस समय भी मिट्टी भर जाने के कारण
निद्यों के मुहाने खराब हो रहे थे। देवाल, तत्था इत्यादि स्थान
एक समय सिंधु प्रांत के विख्यात बंदरगाह थे। सन् १८१२
ई० में निकोलस विरिंगटन ने तत्था के विषय में लिखा था
कि 'इंडीज में तत्था के सदश अन्य कोई बंदरगाह नहीं
है'। ढाई वर्ष बाद टैवरनियर ने इस बंदरगाह को बुरी दशा
में देखा। ऐतिहासिक युग में अरब देश के तट पर ऐसे जहाजी
थे जो कि इथियोपिया, सिंधु तथा अन्य खाड़ियों के बंदरगाहों से
ज्यापार करते थे\*।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मोहें जो दहों के बाग्तिबक निवासी यहीं के निवासी थे या बाहर से आए थे। हम अभी देख चुके हैं कि सिंधु-सभ्यता के अवशेषों का अध्ययन करने से इसमें अनेक वैदेशिक तत्त्व दिखलाई देते हैं। किंतु जैसा पहले कहा जा चुका है, मोहें जो दहों की वस्तुओं की एक अपनी विशेषता है। यदि यहाँ लोग बाहर से आए भी थे तो वे

<sup>\*</sup> रोलिन्सन--इंडिया ऐंड दि वेस्टर्न वर्ल्ड. १०३।

दीर्घकाल तक यहाँ रहे होंगे। शताब्दियों तक यहाँ रहने के पश्चात उन्होंने अपनी तथा स्थानीय सभ्यता को मिलाकर एक नवीन संस्कृति की स्थापना की। इसका प्रमाण यहाँ के मिट्टी के बर्तनों पर मिलता है। मोहें जो दड़ो के पहले के बर्तनों पर विदेशी प्रभाव है, किंतु बाद के बर्तनों में स्थानीय तथा स्वतंत्र शैली दीख पड़ती है।

संभवतः कुछ सिंधी सौदागर किश तथा सूसा में भी रहते थे। आज कल की ही तरह उन दिनों भी लोग आजीविका के साधन हुँदने इधर उधर जाते रहे होंगे। बाहर के लोग तो अवश्य ही इस स्वार्थ से सिंधु प्रांत में आते थे। आज दिन भी बल्चिस्तान की ओर से कई कबीले या जत्थे जीविका पाने की आशा में भारत की ओर आया करते हैं\*।

सिंधु प्रांत में पश्चिम से आने का एक उदाहरण आईवेक्स (आल्प्स पर्वत के जंगली बकरें) के चित्रण में मिलता है। इस पशु का चित्रण मोहें जो दहों और हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों और मुद्राओं पर पाया जाता है। चन्हू दहों की एक मुद्रा पर भी इस पशु का चित्रण है। स्मरण रहें कि सिंधु प्रांत में यह पशु नहीं पाया जाता था। आईवेक्स सदैव उजाड़ तथा पथरीली भूमि को पसंद करता है। पश्चिम ही से आईवेक्स के चित्रण की शैली सिंधु प्रांत में आई थीं।

चाइल्ड - न्यू लाइट श्रोन दि मोस्ट एंशंट ईस्ट, पृ० १८५ ।
 च्या० स० मे०, नं ४८, पृ० १५२ ।

सर औरियल स्टाइन की धारणा ठीक है कि किसी समय बाहर से लोग भारतीय-ईरानी सीमा को पार करते हुए भारत में आए थे। इस बात की पुष्टि बोगाजकोई के लेखों से भी होती है। बोगाजकोई खत्ती लोगों की राजधानी थी। इसका प्राचीन नाम खतूरारा था। यह विलायत प्रांत के श्रंकोरा नामक स्थान में स्थित हैं \*। इस लेख का काल ई० पू० द्वितीय सहस्राब्दि के मध्य का है। इसमें इंद्र, वरुण तथा नासत्य सहोदरों का उल्लेख है। डा० गाइल्स के अनुसार यह लेख यह प्रमाणित करता है कि आर्य लोग पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे थें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु प्रांत अनेक सभ्यताओं को शरण दे रहा था। यह बात प्रागैतिहासिक युग में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक युग में भी दीख पड़ती हैं। सैकड़ों सभ्यताओं तथा संस्कृतियों ने यहाँ अपना प्रभुत्व जमाने का यहा किया किंतु उन्हें भारतीय सभ्यता ने बड़ी सफलता से अपनी सभ्यता में रँग लिया।

<sup>\*</sup> इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, १४वॉ संस्करण, जिल्द ३, पृ०५३८।

<sup>†</sup> कै • हि • इं • , जिल्द १. पृ • ७२।

## उपसंहार

एक लंबी गाथा के बाद मन में प्रश्न उठते हैं - क्या सच-मुच हम सभ्यता के इतने ऊँचे धरातल पर पहुँचे हए थे? हृदय कहता है हाँ, किंतु मुँह ऐसा कहने में संकोच करता है। सिंधु प्रांत की जीर्ण-शीर्ण काया में प्राचीन युग की वैभव-स्मृति को देखकर एक छोर जहाँ हम गौरव से मस्तक ऊँचा करते हैं, वहाँ दूसरी त्रोर हमारे हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ता है। इन विशाल नगरां की अपार चहल-पहल, इनके भवनां की गर्वी-नमत्त ऊँची श्रद्रालिकाएँ, नागरिकां की ठहाके की हँसी तथा कार्य-त्र्यस्तता, सब श्रतीत की वस्तुएँ हो गई हैं। श्रपने यश के दिनों में सिंधुप्रांत-निवासी एक उज्ज्वल तथा सुखमय भविष्य का स्वप्न देखते रहे होंगे, किंतु विधि का विधान, ३०० वर्षी के ही श्रंदर वह इतिहास की वस्तु बन गया! आज इन भग्नावशेषों में एक स्रोर तो सनसन करती हुई वायु के साथ साहें निकलती हैं, दूसरी श्रोर भिन्न भिन्न प्रकार के कीट, श्यामकल्याए राग में, सिंधु प्रांत के लुप्त गौरव का गान करते रहते हैं।

वे यश के दिन थे जब मोहें जो दड़ो एक विशाल नगरी थी। जीवन को मधुरिमामय बनाने के लिये यहाँ के निवासियों ने अनेक प्रकार की सुविधाओं तथा शिल्पों की सृष्टि की। किंतु श्रवसर मिला। श्रलचेंद्र से पहले या उसके बाद भी भारतवासियों ने बाहर जाने के बंधनों तथा रुकावटों की श्रोर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि समस्त प्रकाश पूर्व से श्राता है, किंतु पश्चिम की किरणों का भी उन्होंने स्वागत किया।"\*

भारत की सबसे बड़ी महत्ता तो यह थी कि उसने अन्य संस्कृतियों को श्रंगीकार कर श्रपने स्वतंत्र अस्तित्व को श्रोर भी विस्तृत तथा व्यापक बनाया।

ऐतिहासिक युग में भारत का बाहरी देशों पर विशेष प्रभाव पड़ा। ऐसा शांत तथा मृदु प्रभाव संसार के इतिहास में कम मिलता है। जूलियस सीजर या नेपोलियन की तरह भारत ने संसार के कभी साम्राज्य-विस्तार के लिये विजय नहीं किया। इस देश की स्थोर स्थाकिषित होने का कारण यहां की उस परंपराएँ तथा स्थादर्श थे, जिनके नायक थे प्राचीन ऋषि-मुनि, बुद्ध, महावीर तथा सम्राट् स्थाोक। इस देश के ऋषि-मुनियां ने सदैव मानव-कल्याण की शुभ कामना की —

> सर्वे भवन्तु मुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्।।

( श्रर्थात् सब प्राणी सुखी हों, सब नीरोग हों, सबका कल्याण हो, कोई दु:ख का भागी न हो।)

गौरांगनाथ वनजीं —हेलिनिज़म इन एंशंट इंडिया, पृ० ३.

बौद्ध काल में सैकड़ों विद्यार्थी ज्ञानापार्जन के लिये तच्चशिला, विक्रमशिला तथा नालंदा के शिच्चा-केंद्रों में आते थे। हुएनसाग जिसने गोबी के भयंकर रेगिस्तान, ताइन शान, हिंदूकुश, सिंधु, गंगा तथा पामीर के पठार की कठिन यात्रा बड़े प्रेम से पूरी की, इन्हीं आदर्शों तथा ज्ञान को (जिसके। उसने महामित शीलभद्र तथा स्थिरमित से सीखा) सुनकर भारत आया था।

हम इस समय ऐतिहासिक युग का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हमारा विचार है कि उस प्रागैतिहासिक युग में भी भारत इसी प्रकार संस्कृतियों का गुरु था। उस काल में भी भारत ने अन्य जातियों को धर्म तथा नैतिकता का संदेश दिया था। पर यह भी संभव है कि उस काल में भारत में ज्ञानिपपासा शांत करने के लिये कोई न आया रहा हो। बाहर से आनेवाली जातियों धनलोलुप थीं और वे सिंधु प्रांत में केवल धनोपार्जन के ध्येय का लेकर आती थीं। किंतु भारत अपने आदर्शों के प्रचार में तत्पर रहा होगा।

५००० वर्षों के श्रंदर संसार में कितना परिवर्तन हो गया है! इस बीच संसार ने क्या क्या देखा? मिस्न, बेबीलोन, रोम तथा यूनान का पतन, इँगलैंड की श्रौद्योगिक क्रांति, फांस की राज्यकांति श्रादि। श्रौर श्रव प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि विकान के करतबों द्वारा मनुष्य घुन की तरह पीसे जा रहे हैं। इन ५००० वर्षों में कई सभ्यताश्रों ने करवटें लीं। कई देश ऊपर उठे, कई धूल में मिले। कई राष्ट्रों का च्रिणिक उत्थान हुआ जिसके कारण उनकी परंपराओं के कोई भी चिह्न आज दिन नहीं मिलते। पानी के बुलबुलों की तरह वे ऊपर उठे और शीघ्र ही विलीन हो गए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिंधु प्रांत की अनेक परंपराएँ आज के भारत में बर्तमान हैं। सिंधु प्रांत की सभ्यता की एक विशिष्ट आत्मा थी। वही आत्मा इन परंपराओं को इन ५००० वर्षों में एक युग से दूसरे युग तक ढकेलती चली आ रही है।

संभवतः कालांतर में सिंधुप्रात-निवासियों के जीवन में असमानता ने प्रवेश कर लिया था। हम अन्यत्र देख ही चुके हैं कि मोहें जो दड़ो में अधिकतर ज्यापारी ही रहते थे। और यदि वहाँ लोग 'गणों' में संगठित नहीं थे तो पूँजीपितयों का अवश्य वहाँ बोलबाला रहा होगा।

इतने वर्षों के अनंतर जब हम सिंधु प्रांत के निवासियों की कौतूहलजनक कल्पनाओं तथा उनके प्रयोग की वस्तुओं की ओर देखते हैं तो कैसी सुखद स्मृतियाँ हृदय में जागरित होती हैं! सिंधु-सभ्यता के। हम परिपक रूप में पाते हैं। इसका जन्म तो न जाने कितने हजार वर्ष पहले हो चुका था। आज हम इस संस्कृति और सभ्यता के आवार तथा व्यवहार के। ही देखने का यन करते हैं। किंतु हमें इन लोगों का यशोगान नहीं करना है। संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने का कदापि यह अर्थ नहीं कि हम किसी देश के महत्वपूर्ण तथा बीरोचित कार्यों की प्रशंसा करते फिरें। हमें तो यह देखना चाहिए कि उन लोगों की भावनाएँ तथा कल्पनाएँ किस सीमा तक पहुँची थीं, उन लोगों में आदर्शों का पालन करने की कितनी शक्ति थी और भूगोल और इतिहास का उनके कार्यों तथा सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा था। इन सब बातों की परीचा के बाद ही हम इस बात को जान सकते हैं कि मनुष्य के ज्ञान भंडार के लिये उनकी वास्तविक देन क्या है।

इन थोड़े से प्रष्टों में मैंने मोहें जो दहो तथा सिंध-सभ्यता की कहानी समाप्त की है। किंतु वास्तव में यह बात नहीं है। संसार में किसी भी कहानी का श्रंत नहीं होता, दृष्टि से हट-कर ये कहानियाँ मनुष्य के हृदयों में शांति-पूर्वक वास करती हैं। यदि संसार इन कहानियां का नहीं देख सकता ते। दसरी बात है। भूतकाल से भविष्य दृढता के साथ संबद्ध है। जब तक मनुष्य तथा सभ्यता नाम की के।ई वस्तु संसार में रहेगी, इन विशाल नगरें। की कहानियाँ चलती जायँगी। भिन्न भिन्न दृष्टि-के। शों से लोग इनपर विचार करेंगे । फिर भी एक बात में वे सब एक रहेंगे, क्योंकि अनेक परिस्थितियों में रखे जाने पर भी हम सब हृदय सं एक ही हैं. और वह बात है मनुष्य-उद्यम की पराकाष्ट्रा तथा जीवन की नश्वरता का विचार । कभी तो उन्हें मनुष्य के उस उद्यम पर गौरव हागा जिसके आधार पर इतनी उच सभ्यताएँ खड़ी हुई, और कभी वे जीवन की निस्सारता पर विचार करने लगेंगे। इसी निस्सारता से प्रभावित होकर

प्राचीन ऋषि, मुनि सांसारिक भोग-विलासों को छोड़कर भयंकर वनों तथा कंदराश्चों में तप करने निकले थे श्चौर इसी 'मिध्या' तथा च्राग-भंगुरता पर विचार करने के कारण भगवान बुद्ध लौकिक ऐश्वर्यों से विरक्त हुए थे। ज्ञानोदय होने पर फिर मनुष्य महाकवि कालिदास के साथ कहेंगे—

मरग्रं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवनमुच्यते बुधैः।

---रघुवंश ८।८७

श्रर्थात् विनाश शरीरधारियों का स्वाभाविक धर्म है, बुद्धि-मान् लोग जीवन को उस स्वाभाविक धर्म की एक विकृति मात्र कहते हैं—

श्रीर

एकांतविध्वंसिषु मद्रिधानां, विराडेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ।

---रघुवंश २।५७

श्चर्थात् जितने भौतिक पिंड हैं वे श्रंततोगत्वा श्चवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं, इसिलये बुद्धिमान् उनके प्रति श्चिथिक श्चास्था नहीं रखते। केवल यशःशरीर ही इस लोक में शेष रह जाता है।

संसार में दो दिन कोलाहल मचाकर मिट्टी के पुतले मनुष्य मिट्टी ही में मिल जाते हैं। रह जाती हैं केवल स्मृतियाँ। भविष्य के लोग फिर उनके कार्यों की निंदा या प्रशंसा करते फिरते हैं। किंतु उन्होंने भी मानव जीवन की लघुता तथा विशालता का रसास्वादन किया था। वे सब हमारे ही जैसे साधारण पुरुष थे— देश्रपुरुष नहीं। इस कारण भविष्य के मनुष्यों का इन श्रक्तंगत सभ्यताश्रों के लोगों के प्रति सदैव सहानुभूति का दृष्टिकोण होगा। जिस प्रकार एक कुशल गवैया दृटी वीणा के दृटे तारों को देखकर उनसे एक बार निकली हुई केामल स्वरलहरियों की याद करता है, उसी प्रकार भविष्य के लोग भी सिंधु-सभ्यता के श्रवशेषों को देखकर उस स्वर्णमय युग का श्रनुमान कर लेंगे श्रीर फिर मेरी कोलरिज के साथ कहेंगे—

"महान् मिस्र देश चूर चूर होकर बिस्मृति के गर्च में बिलीन हो गया है। यूनान, ट्राय नगर, रोम की महत्ता, वेनिस का गौरव सब मिट्टी में मिल गए हैं। शेष रह गए हैं केवल वे धूमिल, चिंगिक भ्रांतिपूर्ण खण्न जो इन महान् देशों की संतानों को दिखाई पड़ते हैं।"\*

<sup>•</sup> Egypt's might is tumbled down.

Down adown the deeps of thought,
Greece is fallen and Troy town,
Glorious Rome hath lost her crown,
Venice's pride is nought.

But the dreams their Children dream,
Fleeting unsubstantial, vain,
Shadowy as the shadows seemed,
Airy nothing, as they deemed,
These remain.

<sup>-</sup>Mary Colridge.